# राजा भोज

<sub>लेखक</sub> श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेउ

इलाहावाद **हिंदुस्तानी एकेडेमी, यू० पी०** १९३२

## राजा भाज



# राजा भोज

Raja Bhoja

9120

लेखक

श्रीयुत विश्वेश्वरनाथ रेउ

Vishveshwar Nath Reu

-03437

4.0:42

Sam.

<del>ठाउंभडी</del>

इलाहाबाद हिन्दुस्तानी एकेडेमी, यू० पी० १९३२

Fery Reg Alo

# PUBLISHED BY The Hindustani Academy, U P., ALLAHABAD.

LIBRARY NEW DELHI.

Acc. No. 912 a.........

Date 24.7.57.

Cell No. 734.0192

First Edition
Price, Rs. 3/8 (Cloth)
Rs. 3/- (Paper)

Printed by K. C. Varma at the Kayastha Pathshala Press Allahabad.

## विषय-सूची

| विषय                                       |        |                     | ās  |
|--------------------------------------------|--------|---------------------|-----|
| राजा भोज                                   | • • •  |                     | 8   |
| राजा मोज का वंश                            | •••    |                     | 95  |
| परमारों के राज्य                           |        | •••                 | ९   |
| राजा भोज के पूर्वज                         |        | •••                 | १७  |
| भोज के पहले का मालवे का इतिहास खौर वहाँ    | की दशा |                     | ३३  |
| मालव जाति श्रौर उसका चलाया विक्रम संवत्    |        | •                   | ४९  |
| राजा भोज के पूर्व की भारत की दशा           |        | • • •               | ५५  |
| भोज के समय की भारत की दशा                  |        | •••                 | ६१  |
| राजा भोज                                   |        | • • •               | ६५  |
| भोज का प्रताप                              | •••    |                     | ६६  |
| भोज का पराक्रम                             | •••    | • 4 0               | ६७  |
| भोज के धार्मिक कार्य और उसके बनवाए हुए स्थ | ान     | •••                 | ८६  |
| भोज का धर्म                                | •••    |                     | ९५  |
| राजा भोज का समय                            |        |                     | ९८  |
| भोज के कुटुंबी श्रीर वंशज                  | •••    |                     | १०३ |
| भोज की दानशीलता श्रौर उसका विद्या-प्रेम    | ***    |                     | १०४ |
| भोज का पहला वि० सं० १०७६ का दानपत्र        |        | •••                 | १०८ |
| चक्त दानपत्र की नकल                        | •••    | <b>.</b> # <b>3</b> | ११० |
| डक्त दानपत्र का भाषार्थ                    |        |                     | ११४ |
| राजा भोज का दूसरा वि० सं० १०७८ का दानप     | নে     |                     | ११६ |
| उक्त दानपत्र की नकल                        | •      | ***                 | ११९ |
| उक्त दानपत्र का भाषार्थ                    | •••    |                     | १२२ |
| अञ्चलवेकनी की लिखी कथा                     |        | •••                 | १२४ |
| भोज का मुसलमान लेखकों द्वारा तिखा दृतान्त  | •••    |                     | १२६ |

| विषय है। इस अपने का अपने किया है।                 |       | 6   |
|---------------------------------------------------|-------|-----|
| भविष्य पुराण में भोज श्रीर उसके वंश का वृत्तान्त  | •••   | १३१ |
| प्रबन्ध चिन्तामिए में भोज से संबंध रखनेवाली कथाएँ | •••   | १४० |
| भोज के समकालीन सममें जाने वाले कुछ प्रसिद्ध कवि   | •••   | १८३ |
| मालवे का परमार राज्य                              | •••   | २२३ |
| मालवे के परमार राज्य का अन्त                      | •••   | २२० |
| पड़ोसी श्रौर संबंध रखनेवाले राज्य                 | •••   | २३२ |
| भोज के लिखे माने जाने वाले और उससे संबंध रखनेवाले | भिन्न |     |
| भिन्न विषयों के ग्रंथ                             |       | २३६ |
| भोज के वंशज                                       | •••   | ३१३ |
| परमार नरेशों के वंश वृत्त श्रीर नकशे              |       | ३३६ |
| राजा भोज के संबंध की अन्य किंवदन्तियाँ            |       | ३४५ |
| परिचिष्ट                                          |       |     |
| राजा भोज का तीसरा वि० सं० १०७६ का दानपत्र         | 9 2 4 | १   |
| चक दानपत्र की नकल                                 | • 0 * | २   |
| <b>उक्त दानपत्र का भाषार्थ</b>                    | 8.0   | ų   |
| राजा ओज का चौथा वि० सं० १०७९ का दानपत्र           |       | Ę   |
| वक्त दानपत्र की नकल                               |       | 6   |
| उक्त दानपत्र का भाषार्थ                           | •••   | ११  |
| राजा भोज के समय की अन्य प्रशस्तियाँ               | 446   | १२  |
| भोज से संबंध रखनेवाले अन्य प्रन्थ अथवा शिलालेख    | ***   | १३  |
| भोज के समकालीन अन्य कवि                           | •••   | १५  |
| सम्राट् भोज                                       | •••   | १६  |
| उद्यादित्य का कर्गा के। हराना                     | •••   | १८  |
| अनुक्रमिणका                                       |       | १९  |
|                                                   |       |     |

#### राजा भोज।

राजा भोज को इस असार संसार से विदा हुए करीव पौने नौ सौ वर्ष बीत चुके हैं, परन्तु फिर भी इसका यश भारत के एक सिरे से दूसरे तक फैला हुआ है। भारतवासियों के मतानुसार यह नरेश खयं विद्वान् और विद्वानों का आश्रयदाता था। इसीसे हमारे यहाँ के अनेक प्रचितत किस्से-कहानियों के साथ इसका नाम जुड़ा हुआ मिलता है।

#### राजा भोज का वंश।

यह राजा परमार वंश में उत्पन्न हुआ था। यद्यपि इस समय मालवे के परमार अपने को विक्रम संवत् के चलाने वाले प्रसिद्ध नरेश विक्रमादित्य के वंशज मानते हैं, तथापि इनके पुराने शिला-लेखों, दान-पत्रों
और ऐतिहासिक प्रन्थों में इस विषय का कुछ भी उल्लेख न मिलने से केवल आधुनिक दन्तकथाओं पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
यदि वास्तव में पूर्वकाल के परमार-नरेशों का भी ऐसा ही विश्वास होता तो मुझ और भोज जैसे विद्वान नरेश अपनी प्रशस्तियों में अपना विक्रम के वंशज होने का गौरव प्रकट किये विना कभी न रहते, परन्तु उनमें तो परमार वंश का विसष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न होना लिखा मिलता है।
आगे इस विषय के कुछ प्रमाण उद्धृत किए जाते हैं।

(भारत के प्राचीन राजवंश, भा० २, प्र० ३८६-३ १२)

<sup>े</sup> विक्रमादित्य के विषय में ऐतिहासिकों में बड़ा मतभेद हैं। कुछ लोग गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त द्वितीय के नाम के साथ विक्रमादित्य की उपाधि लगी देख कर उसे ही विक्रम संवद का प्रवर्तक मानते हैं।

उदयपुर (ग्वालियर) से मिली एक प्रशस्ति में लिखा है कि एक बार विश्वामित्र नामक ऋषि परिचम दिशा में स्थित, त्राबू पहाड़

- े इस चरित के नायक राजा भोज का उत्तराधिकारी जयसिंह था और उसके पीछे उदयादित्य गद्दी पर बैठा। इसी उदयादित्य ने श्रपने नाम पर यह उदयपुर नगर बसाया था।
  - श्रस्त्युवींभ्रः प्रतीच्यां हिमगिरितनयः सिद्धदं [दां] पत्यसिद्धेः । स्थानश्च ज्ञानभाजामभिमतफलदोऽखवितः सोऽव्वृंदाख्यः ॥ विश्वामित्रो वसिष्ठादहरत व[ल] तो यत्र गां तत्प्रभावा- उज्ज्ञे वीरोग्निकुरण्डाद्रिपुवलनिधनं यश्चकारैक एव [५] मारियत्वा परान्धेनुमानिन्ये स ततो मुनिः । उवाच परमारा [ख्यपा] थिवेन्द्रो भविष्यसि [६] तद्ग्ववायेऽखिलयज्ञसंघतृप्तामरोदाहृतकीर्तिरासीत् । उपेन्द्रराजो द्विजवर्गरत्नं सौ(शौ)र्यार्ज्जितोत्तुङ्गनृपत्व[मा]नः[७] (ऐपिग्राफ्रिया इरिडका, मा० १, १० २३४)

<sup>३</sup> आबू पहाइ की उत्पत्ति के विषय में लिखा मिलता है कि पहले इस स्थान पर उत्तक्क मुनि का खोदा हुआ एक गड्ढा था और उसी के पास विसष्ट ऋषि ने अपना आश्रम बनाया था। एक बार वहीं आसपास में चरती हुई विसष्ट की गाय उस गड्ढे में जा गिरी। यह देख आगे फिर होने वाली ऐसो ही घटना से बचने के लिये विसष्ट ने, अर्बुद नामक सर्प के द्वारा, हिमालय के निन्दवर्धन नामक शिखर को मेंगवाकर उस गड्ढे को भरवा दिया।

त्रर्श्वद नामक सर्प द्वारा लाए जाने के कारण ही उस शिखर का नाम अर्डुद (श्राब्) हो गया।

गिरवर (सिरोही राज्य) के पाट नारायण के मन्दिर से मिले, वि॰ सं॰ ११८७ (ई॰ सं॰ ११३०) के लेख से भी उपयु<sup>°</sup>क कथा की ही पुष्टि होती है। उसमें जिखा है:— पर के, विसष्ठ के आश्रम में घुस कर उसकी गाय को छीन ले गया। इस पर विसष्ठ के अभिकुण्ड से उत्पन्न हुए एक वीर ने शत्रुओं का नाश कर उसकी गाय उसे वापिस ला दी। यह देख मुनि ने उस योद्धा का नाम परमार रख दिया और उसे राजा होने का आशीर्वाद दिया।

उसी परमार के वंश में द्विज-वर्ग में रह्नरूप और अपने भुजवल से नरेश-पद को प्राप्त करने वाला उपेन्द्रराज नाम का राजा हुआ। पद्मगुप्त (परिमल) के बनाये 'नवसाहसाङ्कचरित' में

> उत्तङ्कसुषिरे भीमे वशिष्ठो निन्दवर्द्धनम् । किलाद्रिं स्थापयामास भुजङ्गार्बुदसंज्ञया ॥ इसी प्रकार जिन प्रभस्रि के बनाए श्रर्बुद कल्प में भी बिखा है:— निन्दवर्धन इत्यासीत्प्राक् शैलोयं हिमाद्रिजः । कालेनार्बुदनागाधिष्ठानात्त्वर्बुद इत्यभूत् ॥२५॥

१ इसकी सातवीं पीढ़ी में राजा भोज हुआ था।

र यह सृगाङ्कगुप्त का पुत्र श्रीर भोज के चचा मुक्ष (वाक्पतिराज द्वितीय) का सभा-कविथा।

तंजोर से मिली नवसाहसाङ्कचिरत की एक हस्तिलिखित प्रस्तक से इस किव का दूसरा नाम कालिदास होना पाया जाता है। यद्यपि इस किव ने अपने आश्रयदाता मुझ के मरने पर किवता करना छोड़ दिया था, तथापि अन्त में मुझ के छोटे आता ( भोज के पिता) सिन्धुराज के कहने से नव-साहसाङ्कचिरत नामक १८ सगीं के काव्य की रचना की थी। यह घटना स्वयं किव ने अपने काव्य में इस प्रकार लिखी हैं:—

> दिवं थियासुर्मम वाचि मुद्रामदत्त यां वाक्पतिराजदेवः। तस्यानुजन्मा कविबांधवोसौ भिनत्ति तां संप्रति सिन्धुराजः॥ (सर्गं १, रत्नोक ८)

तिखा है कि सरिताओं से सुशोभित आबू पर्वत पर, फल-मूल आदि की अधिकता को देख, सुनि वसिष्ठ ने वहाँ पर अपना आश्रम बनाया था। एक रोज विश्वामित्र वहाँ से उसकी गाय को छीन ले गया। इस

> इस कान्य में सिन्धुराज की कल्पित (श्रालङ्कारिक) कथा लिखी गई है। (भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, पृ० १०७—११०)

¹ ब्रह्माराडमराडपस्तम्भः श्रीमानस्त्यर्बुदो गिरिः। उपोढहंसिका यस्य सरितः सालभक्षिकाः ॥४६॥

\* \* \*

श्रतिस्वाधीननीवार-फल-मूल-समित्कुशम् ।
मुनिस्तपोवनं चक्रे तत्रेक्ष्वाकुपुरोहितः ॥६४॥
हता तस्येकदा धेनुः कामसूर्गाधिसुनुना ।
कार्तवीर्यार्जुनेनैव जमदग्नेरनीयत ॥६५॥
स्थूलाश्रुधारासन्तानस्निपतस्तनवल्कला ।
श्रमर्पपावकस्याभूद्धर्तुस्लिमिद्दन्धती ॥६६॥
श्रथाधर्वविदामाद्यस्समन्त्रामाहुतिं द्वौ ।
विकसद्विकटज्वालाजित्ले जातवेद्सि ॥६०॥
ततः च्णात्स कोद्गुङः किरीटी काञ्चनाङ्गदः ।
उज्जगामाग्नितः कोपि सहेमकवचः पुमान् ॥६॥।
दूरं सन्तमसेनेव विश्वामित्रेण साहृता ।
तेनानिन्ये मुनेधेनुदिनश्रीरिव भानुना ॥६६॥

परमार इति प्रापत्समुनेर्नाम चार्थवत् । मीलितान्यनपञ्जत्रमातपत्रञ्ज भृतले ॥७१॥

(सर्ग ११)

र विसष्ठ और विश्वामित्र के इस भगड़े का हाल वाल्मीकीय रामा-यण में भी श्राया है। परन्तु उसमें विसष्ठ के श्रमिकुण्ड से एक पुरुष के पर वसिष्ठ की स्त्री अरुम्धती रोने लगी। उसकी ऐसी अवस्था को देख मुनि को क्रोध चढ़ आया और उसने अथर्व मंत्र पढ़ कर आहुति के द्वारा अपने अग्निकुंड से एक वीर उत्पन्न किया। वह वीर शत्रुओं का नाशकर वसिष्ठ की गाय को वापिस ले आया। इससे प्रसन्न होकर मुनि ने उसका नाम परमार रक्खा और उसे एक छत्र देकर राजा बना दिया।

धनपाल नामक किन ने वि० सं० १०७० (ई० स० १०१३) के करीब राजा भोज की त्राज्ञा से तिलकमञ्जरी नामक गद्य काव्य लिखा था। उसमें लिखा है रे:—

त्राबू पर्वत पर के गुर्जर लोग, विसष्ट के अभिकुंड से उत्पन्न हुए श्रौर विश्वामित्र को जीतनेवाले, परमार नामक नरेश के प्रताप को श्रब तक भी स्मरण किया करते हैं।

गिरवर (सिरोही राज्य) के पाट नारायण के मन्दिर के वि० सं० १३४४ (ई० सं० १२८७) के लेख में इस वंश के मूल पुरुष का नाम उत्पन्न होने के स्थान पर विसष्ठ की नन्दिनी गाय के हुंकार से पल्हव, शक, यवन, श्रादि म्लेच्छों का उत्पन्न होना लिखा है :—

तस्या हुंभारवोत्सृष्टाः पल्हवाः शतशो नृप ॥१८॥ क्ष क्ष क्ष

भूय पवास्तुज्ञद्घोराच्छकान्यवनमिश्रितान् ॥२१॥ (वाल्मीकीय रामायण, बालकाण्ड, सर्गं ४४)

- ° इस किन का पूरा हाल आगे अन्य किनयों के बहितहास के साध मिलेगा।
  - <sup>२</sup> वासिष्ठैस्म कृतस्मयो वरशतैरस्त्यग्निकुगडोद्भवो । भूपालः परमार इत्यभिधया ख्यातो महीमग्डले ॥ श्रद्याप्युद्रतहर्षगद्भदगिरो गायन्ति यस्यार्बुदे । विश्वामित्रजयोज्भितस्य भुजयोविस्फूजितं गुर्जराः ॥३६॥

परमार के स्थान पर घौमराज दिया है और साथ ही उसे परमारवंशी और वसिष्ठ गोत्री लिखा है। १

संस्कृत में परमार शब्द की व्युत्पत्ति 'परान् मारयतीति पर-मार:' होती है और इसका अर्थ ' शत्रुओं को मारनेवाला ' सममा जाता है।

परमारों के मूल पुरुष ने वसिष्ठ के शत्रुष्टों को मारा था, इसी से वह परमार कहाया। यह बात आबू पर के अचलेश्वर के मन्दिर से मिले लेख से भी सिद्ध होती है। उसमें लिखा है<sup>३</sup>:—

वसिष्ठ ने त्र्यपने अग्निकुंड से उत्पन्न हुए पुरुष को शत्रुत्रों का नाश करने में समर्थ देख कर उसका नाम परमार रख दिया। परन्तु हलायुध<sup>४</sup> ने अपनी 'पिङ्गलसूत्रवृत्ति' में परमार वंश को अग्निवंशी

> े त्रानीतथेन्वे परितर्जयेन मुनिः स्वगोत्रं परमारजातिम् । तस्मै ददाबुद्धतभूरिभाग्यं तं धौमराजं च चकार नाम्ना ॥४॥ ( इख्डियन ऐख्टिक्वेरी, भा० ४४, ४० ७७ )

२ तत्पुरुष समास ।

तत्राथ मैत्रावरुणस्य जुह्नत-श्चएडोग्निकुएडात्पुरुषः पुराभवत्। मत्वा मुनीन्द्रः परमारणसमं स व्याहरत्तं परमारसंज्ञ्या ॥११॥

े कथाओं से ज्ञात होता है कि जिस समय यह हलायुध भोज के चचा मुझ का न्यायाधिकारी था उस समय इसने 'राजव्यवहारतस्व' नाम की एक कानून की पुस्तक भी जिखी थी। न लिखकर 'ब्रह्मचत्रकुलीनः' लिखा है। ' यह विचारणीय है। सम्भवतः इस पद का प्रयोग या तो ब्राह्मण विसष्ठ को रात्रु के प्रहारों से बचाने वाला वंश मानकर ही किया गया होगा, र या ब्राह्मण विसष्ठ के द्वारा ( अग्निकुंड ) से उत्पन्न हुए चत्रिय वंश की सन्तान समभ कर ही। परन्तु फिर भी इस पद के प्रयोग से इस वंश के ब्राह्मण और चत्रिय की मिश्रित सन्तान होने का सन्देह भी हो सकता है। 3

े ब्रह्मसत्रकुलीनः प्रलीनसामन्तचकनुतचरणः। सकलसुकृतैकपुञ्जः श्रीमान्मुञ्जश्चिरं जयति॥ र स्ततः त्रायते इति सत्रं। ब्रह्मणः सत्रं ब्रह्मसत्त्रम्। पताद्वशं कुलं, तत्र जातः 'ब्रह्मसत्त्रकुलीनः'। कालीदास ने भी अपने रघुवंश में लिखा है:— स्तात्किल त्रायत इत्युद्धः सत्त्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः।

(सर्ग २, श्लोक ४३)

<sup>३</sup> इस सन्देह की पुष्टि में निम्निखिलत प्रमाण भी सहायता देते हैं:—

> उदयपुर ( ग्वाबियर ) से मिली प्रशस्ति में बिला है :— मारियत्वा परान्धेनुमानिन्ये स ततो मुनिः । उवाच परमारा [ख्यपा] धिवेन्द्रो भविष्यसि [६] तद्नववाये ऽखिलयञ्चसंघ-नृप्तामरादाहृतकीर्तिरासीत् ।

तृप्तामरादाहृतका।तरासात्। उपेन्द्रराजो द्विजवर्गरत्नं

> सौ [शौ] र्यार्ज्जितोत्तुङ्गनृपत्व [मा] नः [७] ( पपिमाफ्रिया इण्डिका, भा० १, ए० २३४ )

यहाँ पर मालवे के प्रथम परमार नरेश उपेन्द्रशाल का एक विशेषण 'द्विजवर्ग्गरसं' भी मिलता है। सूर्य, चन्द्र और श्रीर श्रीग्वांश की पौराणिक कल्पनाओं को नहीं माननेवाले ऐतिहासिकों का श्रनुमान है कि एक समय बहुत से चत्रिय वैदिक और पौराणिक धर्मों से विमुख होकर बौद्ध और जैन धर्मों के श्रनुयायी हो गए थे। परन्तु कुछ समय बाद श्रावू के विषष्टगोत्री बाह्मणों ने उन्हीं में से कुछ चत्रियों को प्रायश्चित्त और हवन श्रादि द्वारा फिर से बाह्मण धर्म का श्रनुयायी चनाकर इस चत्रिय-बंश की उत्पत्ति की होगी।

पृथ्वीराज रासो में इस वंश की चत्रियों के ३६ वंशों में गिनती की गई है।

वसन्तगढ़ से मिले वि० सं० १०६६ (ई० स० १०४२) के पूर्णपाल के लेख से ज्ञात होता है कि श्राबू के परमार नरेश पूर्णपाल की बहन का विवाह विद्यहराज के साथ हुआ था। आगे उसी लेख में इस विद्यहराज के पूर्वज योट के लिये लिखा है:—

> त्र्यासीद्द्विज्ञातिर्व्विदितो घरण्यां ख्यातप्रतापो रिपुचक्रमर्दी । योटः स्वस्रो (शौ) यीज्जितभूषशब्दः चोणीश्वर—[नृ] पप्रधानः ॥ १२ ॥ ( इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, भा० ६, ए० १२-१४ )

श्रर्थात्—द्विजाति याट ने श्रपने बाहुबल से ही राजा की उपाधि प्राप्त की थी।

यद्यपि याज्ञवल्क्यस्मृति के लेखानुसार :—
मातुर्यद्रश्रे जायन्ते द्वितीयं मौश्चिवन्धनात् ।
ब्राह्मणः चित्रयविशस्तस्मादेते द्विजाः स्मृताः ॥३८॥
( श्राचाराध्याय )

श्रर्थात्—जन्म के बाद मौजिबन्धन संस्कार होने के कारण ही ब्राह्मण, चन्निय श्रौर वैश्य ये तीनों वर्ण द्विज कहलाते हैं।

तथापि जपर उद्धत किए गए द्विज शब्द के प्रयोग कुछ खटकते हैं।

" 'रवि ससि जाधववंस कक्कस्थ परमार सदावर।'

#### परमारों के राज्य

पहले लिखा जा चुका है कि इस वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत पर हुई थी। इसलिये अधिक सम्भव यही है कि इनका पहला राज्य भी वहीं पर स्थापित हुआ होगा । परन्तु मालवे के परमारों की प्रशस्तियों

#### १ श्राबू के परमारों की वंशावली

| संख्या | नाम              | परस्पर का<br>सम्बन्ध   | विशेष                                                                                                            |
|--------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | धौमराज           | इस वंश का<br>मूल पुरुष |                                                                                                                  |
| 1      | सिन्धुराज        | धौमराज के वंश में      | वि॰ सं॰ १२१८ के किराडू (जोध-<br>पुर राज्य) से मिले परमार सोमेश्वर<br>के जेल में इसे मारवाड़ का राजा<br>लिखा है।* |
| 7      | उत्पबराज         | सं०१ का पुत्र          | वि॰ सं॰ १०११ के वसंतगढ़ से<br>मिले पूर्णपाल के लेख में उत्पलराज<br>से ही वंशावली दो है।                          |
| ą      | श्रारण्यराज      | सं०२ का पुत्र          |                                                                                                                  |
| 8      | कृष्णराज (प्रथम) | सं०३ का पुत्र          |                                                                                                                  |
| *      | धरखीवराह         | सं०४ का पुत्र          | पाटण ( श्रयदिजवादे ) के राजा<br>मृजराज सोजंकी ने जिस समय, वि॰<br>सं॰ १०१७ से १०४२ के बीच, इस                     |

<sup>\*</sup> सिन्धुराजो महाराजः समभून्मस्मगढले।

| संख्या | नाम                  | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष वार्ते                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                      |                      | पर हमला किया था उस समय इसे<br>हथूँ डी के राष्ट्रकूट नरेश धवल* की<br>शरण लेनी पड़ी थी।                                                                                                               |
| e,     | महीपाल<br>( देवराज ) | सं० १ का पुत्र       | इसका वि० सं० १०४६ का एक<br>दान-पत्र मिला है।                                                                                                                                                        |
| 9      | धन्धुक               | सं०६ का पुत्र        | जिस समय इस पर पाटण के सो जंकी नरेश भी मदेव प्रथम ने चढ़ाई की थी उस समय यह भागकर चित्तौड़ ( मेवाड़ ) में स्थित साजव नरेश भोज की शरण में चला गया था।                                                  |
| 5      | पूर्यपाल             | सं०७ का पुत्र        | इसके समय के तीन शिला-लेख<br>मिले हैं। इनमें के दो वि० सं०<br>१०६६ के† श्रीर तीसरा वि० सं०<br>११०२ का है।                                                                                            |
| 8      | कृष्णराज<br>(हितीय)  | सं० मका छोटा<br>भाई  | इसके समय के दो शिला-लेख<br>मिले हैं। इनमें का पहला वि० सं०<br>१९१७ का ३ श्रीर दूसरा ११२३ का ९<br>है। सोलंकी भीमदेव प्रथम ने इसे<br>कैंद कर दिया था। परन्तु नाडोल के<br>चौहान नरेश बालप्रसाद ने इसकी |

<sup>\*</sup> भारत के प्राचीन राजवंश, भाग ३, पृष्ठ ६२।

<sup>†</sup> ऐपिक्राफ़िया इंखिडका, भाग ६, पृ० १२-१४।

<sup>🕽</sup> बांबे गज़टियर, भा० १, खरड १, ए० ४७२-४७३ ।

<sup>§</sup> बांबे गज़टियर, मा० १, खबड १, ए० ४७३-४७४ ।

| संख्या | नाम        | परस्पर का<br>सम्बन्ध      | विशेष वातें                                                                                                                                                                   |
|--------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |            |                           | सहायता कर इसे छुड़वा दिया।*<br>सम्भवतः किराडू के परमारों की<br>शाखा इसी से चली होगी।                                                                                          |
| 90     | ध्रुवसट    | सं०६ का वंशज              | इसका कृष्णराज हितीय से क्या<br>सम्बन्ध था, इसका कुछ भी पता नहीं<br>चलता।                                                                                                      |
| 33     | रामदेव     | सं० १० का<br>वंशज         | यह किसका पुत्र था यह भी ज्ञात<br>नहीं होता।                                                                                                                                   |
| 33     | विक्रमसिंह | सं० ११ का<br>उत्तराधिकारी | वि० सं० १२०१ के करीब, जिस<br>समय, सोलंकी कुमारपाल ने अजमेर<br>के चौहान नरेश अर्थोराज पर चढ़ाई<br>की थी, उस समय यह भी उसके                                                     |
|        |            |                           | साथ था। परन्तु ऐसा भी लिखा<br>मिलता है कि युद्ध के समय यह<br>शत्रुष्ट्रों से मिल गया था। इसीसे<br>कुमारपाल ने इसे क़ैद कर श्राबू का<br>राज्य इसके भतीजे यशोधवल को दे<br>दिया। |
| 23     | यशोधवल     | सं० १२ का<br>भतीजा        | इसके समय का वि॰ सं॰ १२०२<br>का एक शिला-लेख मिला है। इसने<br>सोलंकी कुमारपाल के शत्रु मालवराज<br>बह्वाल को मारा था।§                                                           |

<sup>\*</sup> ऐपिग्राफ़िया इग्डिका, भा० ६, पृ० ७४-७६ ।

<sup>†</sup> ह्याश्रयकाव्य, सर्ग १६, स्रो॰ ३३-३४।

<sup>‡</sup> कुमारपालप्रबंध।

<sup>§</sup> यरचौत्तुक्यकुमारपात्तनुपत्तिप्रत्यर्थितामागतम् ।

| संस्था | नास      | प्रस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष बातें                                                                                              |
|--------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98     | धारावर्ष | सं० १३ का पुत्र       | इसने सोबंकी कुमारपाल की सेना<br>के साथ रहकर उत्तरी कोंकण के राजा<br>मित्रकार्जुन को मारने में बड़ी वीरता |
|        |          |                       | दिखाई थी। यह, गुजरात की सेना<br>के साथ रहकर, अगहिलवाड़े पर चढ़                                           |
|        |          |                       | कर जाते हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक से,<br>श्राबू पर्वत के नीचे के कायद्रां नामक                                |
|        |          |                       | गाँव के पास दो बार लड़ा था।<br>इनमें की दूसरी लड़ाई वि० सं०                                              |
|        |          |                       | १२४३ में हुई थी।<br>यद्यपि सोलंकी भीमदेव द्वितीय के                                                      |
|        |          |                       | समय उसके श्रन्य सामन्तों के समान<br>ही यह भी स्वतन्त्र हो गया था                                         |
|        |          |                       | तथापि दिच्च के यादव राजा सिंहण                                                                           |
|        |          |                       | श्रीर देहली के सुलतान शम्सुदीन<br>श्रहतमश की गुजरात पर की चढ़ाई                                          |
|        |          |                       | के समय यह उसकी सहायता को तैयार हुआ था। यह राजा बड़ा परा-                                                 |
|        |          |                       | कमी था। इसने एक ही तीर से तीन                                                                            |
|        |          |                       | भैंसों के पेट छेद दिये थे।* आबू पर                                                                       |

मत्वासत्वरमेष मालवपति बञ्चालमालब्धवान् ॥३१॥
( ऐपिद्याफ्रिया इण्डिका, भा० म, पृ० २१०-२११ )
यह बञ्चाल कौन था, इसका पता नहीं लगता है।
\* आबू पर के पाट नारायण के वि० सं० १३४४ के लेख में लिखा है:—
एकबाणनिहतं त्रिलुलुलायुं यं निरीक्त्य कुरुयोधसहत्तं।
( इण्डिक्यन ऐण्डिकेरी, भा० ४१, पृ० ७७ )

| संख्या | नाम                    | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष वातें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                        |                      | के अचलेरवर के मन्दिर के बाहर,<br>मन्दाकिनी नामक कुण्ड पर इसकी<br>धनुष लिए एक पाषाण की मूर्ति<br>खड़ी हैं। उसके आगे पत्थर के प्रे<br>कद के तीन भेंसे रक्खे हुए हैं, और<br>उनके पेट में आरपार समानान्तर<br>रेखा में छेद बने हैं। इससे भी इस<br>बात की पृष्टि होती हैं। इसके समय<br>के वि० सं० १२२०, १२३७, १२४६,<br>१२६४ और १२७६ के लेख मिले हैं। |
| 94     | सोमसिंह                | सं० १४ का पुत्र      | इसके समय के तीन लेख मिले हैं।<br>दो वि० सं० १२८७ के* श्रोर तीसरा<br>वि० सं० १२६३ का है।                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 98     | कृष्णराज<br>( तृतीय )  | सं० १४ का पुत्र      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10     | प्रतापसिंह<br>मतापसिंह | सं० १६ का पुत्र      | इसने जैत्रकर्ण (सम्भवतः मेवाइ<br>नरेश जैत्रसिंह) को इराकर चन्द्रावती<br>में फिर से परमार वंश का अधिकार<br>स्थापन किया था। वि० सं० १३४४<br>का इसके समय का एक शिला-लेख<br>मिला है।                                                                                                                                                               |

इस वंश के नरेशों की रजधानी चन्द्रावती! थी श्रौर उसका श्रधिकार

<sup>\*</sup> ऐपिब्राफ़िया इग्डिका, भा० ८, पृ० २०८—२२२।

<sup>ं</sup> इचिडयन ऐचिटकेरी, भा० ४४, पृ० ७७।

र्रे इस नगरी के खंडहर सिरोही राज्य में श्राबूरोड़ स्टेशन से करीब ४ मील विचिया में विद्यमान हैं।

को देखने से अनुमान होता है कि आबू पर के परमार राज्य और मालवे पर के राज्य की स्थापना का समय करीब करीब एक ही था<sup>9</sup>।

त्राबू पर्वत, उसके त्रासपास के प्रदेश, सिरोही, पालनपुर\* तथा मारवाड़ श्रीर दाँता राज्यों के एक भाग पर था।

विक्रम संवत् की दसवीं शताब्दी के श्रान्तिम भाग में श्राणहिलवाडे (पाटण) में चालुक्यों (सोलंकियों) श्रीर ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्वार्घ में नाडोल (मारवाड़) में चौहानों का राज्य स्थापित हो जाने से वे लोग परमारों के राज्य को इधर उधर से दवाने लगे थे। परन्तु वि० सं० १३६८ के करीब (देवड़ा) चौहान राव लुंभा ने इन (परमारों) के राज्य की समाप्ति कर दी।

वि० सं० १३०० का चन्दावती के महाराजाधिराज आल्हरणसिंह का एक शिला-लेख कालागरा नामक गाँव (सिरोही राज्य) से और विकम सं० १३४६ का महाराज कुल (महारावल) विकम सिंह का शिलालेख वर्माण नामक गाँव (सिरोही राज्य) से मिला है। परन्तु ये नरेश कौन थे और इनका आबू के परमार नरेशों से क्या सम्बन्ध था इस बात का पुरा पता नहीं चलता।

ि सि० वी० ए० स्मिथ श्राबू के परमार राज्य का मालवे के परमार राज्य से बहुत पहले स्थापित होना मानते हैं।

(अर्ली हिस्ट्री ऑफ्र इिंग्डिया, ए० ४१०)

\* त्राबू के परमार नरेश धारावर्ष का छोटा भाई प्रवहादनदेव बड़ा ही विद्वान् और वीर था। उसका बनाया 'पार्थपराक्रम न्यायोग' और उसके द्वारा की गई, मेवाड़ नरेश सामन्त सिंह और गुजरात के सोखंकी नरेश अजयपाल के आपस के युद्ध के समय की, गुजरात की रचा इसके प्रमाण हैं।

इसी प्रल्हादन ने अपने नाम पर 'प्रल्हादनपुर' नामक नगर बसाया था जो आजकल पालनपुर के नाम से प्रसिद्ध है। 'पार्थपराक्रमन्यायोग' श्रौरि-यगटल सीरीज, बड़ौदा से प्रकाशित हो चुका है।

#### जालोर के परमारों की वंशावली

| संस्था | नाम        | परस्पर का<br>सम्बन्ध          | विशेष बातें              |
|--------|------------|-------------------------------|--------------------------|
| 9      | वाक्पतिराज | सम्भवतः धरणी-<br>वराह का वंशज |                          |
| 2      | घन्दन      | सं०१ का पुत्र                 |                          |
| 3      | देवराज     | सं०२ का पुत्र                 |                          |
| 8      | श्रपराजित  | सं०३ का पुत्र                 |                          |
| ¥      | विज्ञल     | सं० ४ का पुत्र                |                          |
| Ę      | धारावर्ष   | सं० ४ का पुत्र                |                          |
| 9      | बीसल       | सं०६ का पुत्र                 | वि० सं० ११७४ का इसके समय |
|        |            |                               | का एक लेख मिला है।       |

#### किराडू के परमारों की वंशावली

| संख्या | नाम      | परस्पर का<br>सम्बन्ध   | विशेष बातें                                                                                                                   |
|--------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9      | सोछराज   | इस शाखा<br>का प्रवर्तक | यह त्राबू के परमार नरेश कृष्णराज<br>द्वितीय का पुत्र था।                                                                      |
| ₹      | उदयराज   | सं०१ का पुत्र          | इसने, गुजरात नरेश सोलंकी<br>जयसिंह (सिद्धराज) के सामन्त की<br>हैसियत से चोड, गौड, कर्याट और<br>मालवे वार्लों से युद्ध किए थे। |
| 3      | सोमेश्वर | सं०२ का पुत्र          | इसने सोलंकी जयसिंह (सिद्धराज)<br>की कृपा से, सिन्धुराजपुर के राज्य की<br>फिरसे प्राप्त कर लिया था।                            |

| संख् | नाम | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष बातें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |     |                      | इसी ने वि० सं० १२१८ में जजक<br>से १७०० घोड़े द्रण्ड स्वरूप लिये थे<br>श्रीर उसके तणु कोट (तँनोट, जैसलमेर<br>राज्य में) श्रीर नवसर (नौसर, जोधपुर<br>राज्य में) के दो किले भी छीन लिए<br>थे। परन्तु श्रन्त में जजक के सोलंकी<br>कुमारपाल की श्रधीनता स्वीकार कर<br>लेने पर वे किले उसे वापिस लौटा<br>दिए। इसके समय का वि० सं०<br>१२१८ का एक लेख किराडू, से |

#### इसके बाद का इस शाखा का इतिहास नहीं मिसता है। दाँता के परमार

यद्यपि हिन्दराजस्थान नामक गुजराती भाषा में लिखे इतिहास में यहाँ के परमारों का सम्बन्ध मालने के परमारों की शाखा से बतलाया गया है, तथापि ये श्राबू के परमार कृष्णराज द्वितीय के वंशधर ही प्रतीत होते हैं।

इसके श्रवावा मारवाद राज्य के रोत नामक गाँव से भी इनके १९४२ से १२४४ तक के ४ शिवा-लेख मिले हैं।

( भारत के प्राचीन राजवंश, भाग १, ए० ८७ )

### राजा भोज के पूर्वज।

राजा भोज मालवे के परमारों की शाखा में नौवाँ राजा था।

#### े मालवे के परमारों की वंशावली

| संख्या | नाम                        | परस्पर का सम्बन्ध | विशेष बातें                                                                                                          |
|--------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9      | उपेन्द्र* (कृष्या<br>राज)  |                   | 'नवसाहसाङ्क चरित' के एक श्लोक†<br>से ज्ञात होता है कि सीता नामकी<br>विदुषी ने इसकी प्रशंसा में कोई<br>कान्य लिखा था। |
| 2      | वैरसिंह (प्रथम)<br>(वज्रट) | सं०१ का पुत्र     | इसके छोटे पुत्र इंबरसिंह से बागड़<br>( डूंगरपुर श्रीर बांसवाड़े में ) के पर-                                         |

<sup>\*</sup> कुछ लोग इस उपेन्द्र श्रीर श्राब् की शाखा के उत्पत्तराज का एक होना श्रतुमान करते हैं।

† सदागतिप्रवृत्तेन सीतोच्छ्वसितहेतुना । हन्मतेव यशसा यस्याऽलङ्घ्यत सागरः ॥७०॥

(नवसाहसाङ्क चरित, सर्ग ११)

यद्यपि 'प्रबन्ध चिन्तामिंग' श्रौर 'भोज प्रबन्ध' में सीता पंडिता का भोज के समय होना जिखा है, तथापि 'नवसाहसाङ्क चरित' का जेख इस विषय में श्रधिक प्रामाणिक प्रतीत होता है।

| संख्या | नास         | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष बातें                                                                                                                                    |
|--------|-------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | सीयक        | सं०२ का प्रत्र       | मारों की शाखा चली थी। * परन्तु<br>वि० सं० १२३६ के श्रर्थूणा से मिले<br>लेख में डंबरसिंह को वैरिसिंह का<br>छोटा भाई लिखा है।                    |
| 8      | वाक्पति राज | सं०३ का पुत्र        | उदयपुर (ग्वालियर) की प्रशस्ति में                                                                                                              |
|        | ( प्रथम )   |                      | इसको उज्जैन की तरुणियों के नेत्र रूपी<br>कमलों के लिये सूर्य समान लिखा है।<br>इससे अनुमान होता है कि शायद उस<br>समय वहीं पर इसकी राजधानी होगी। |

<sup>\*</sup> वागडवालों की वंशावली इस प्रकार मिलती हैं: —

१ इंबरसिंह, २ धनिक (यह सं० १ का उत्तराधिकारी था), ३ चच (यह सं० २ का भतीजा था), ४ कंकदेव (यह सं० ३ का उत्तराधिकारी था और मालवे के परमार नरेश श्रीहर्ष की तरफ़ से कर्णाटक के राष्ट्रकूट राजा खोटिगदेव से जहता हुआ नर्मदा के तट पर मारा गया।), ४ चयडप (यह सं० ४ का पुत्र था), ६ सत्यराज (सं० ४ का पुत्र), ७ जिंबराज। (सं० ६ का पुत्र), ८ मयडनदेव (मयडजीक सं० ७ का छोटा भाई। इसके समय का वि० सं० १११६ का एक लेख मिला है।), ६ चामुगडराज (यह सं० ८ का पुत्र था। इसके समय के वि० सं ११३६, ११३७, १३४७ और ११४६ के चार जेख मिले हैं।), १० विजयराज (सं० ६ का पुत्र। इसके समय के वि० सं० ११६४ और ११६६ के दो लेख मिले हैं।)

इसके बाद के इस शाखा के नरेशों का पता नहीं चलता। इसका कारण यही प्रतीत होता है कि मेवाड़ नरेश सामन्तिसंह और उसके वंशजों ने इनके राज्य पर अधिकार कर लिया होगा।

| संख्या | नाम                                 | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष बातें                                                                                                                                |
|--------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¥      | वैरिसिंह(द्वितीय)<br>(वज्रट स्वामी) | सं० ४ का पुत्र       |                                                                                                                                            |
| Ę      | श्रीहर्ष (सीयक<br>द्वितीय, सिंहभट)  | सं०_४ का पुत्र       | इसने राष्ट्रकूट नरेश खोटिंग पर चढ़ाई<br>कर उसे नर्मदा के तट पर के खिलिघट<br>नामक स्थान पर हराया था ।* इसके<br>बाद वहाँ से आगे बढ़, वि० सं० |
|        |                                     |                      | अन्य वहां से आगं बढ़, निर्णं सर्व<br>१०२६ में, इसने उसकी राजधानी<br>मान्यखेट को भी लूटलिया। यह बात<br>धनपाल की इसी वर्ष की बनाई            |
|        |                                     |                      | 'पाइश्रलच्छी नाम माला' से प्रकट<br>होती है।†<br>इसने हूं यों को भी जीता था।                                                                |
|        |                                     |                      | वि० सं० १००१ का इस राजा का<br>एक दानपत्र मिला है।                                                                                          |
| ø      | मुझ (वाक्यपति<br>राज द्वितीय)       | सं०६ का पुत्र        | यह बड़ा ही प्रतापी श्रीर विद्वान<br>राजा था। इसने कर्णाट, लाट, (केरल                                                                       |

<sup>\*</sup> ऐपिझाफिया इचिडका, भा० १, ५० २३४।

<sup>†</sup> विक्रमकालस्य गए, अउणत्तीसुत्तरे सहस्सम्मि । मालवनरिंद् धाडीए लुडिए मन्नखेडिम्म ॥१६८॥

<sup>🛊</sup> पुरातत्व (गुजराती) वि० सं० १६७६-१६८०, पृ० ४४-४६।

<sup>§</sup> इसकी उपाधियों में परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर के अलावा, (विज्ञण के राष्ट्र कृटों से मिलती हुईं) अमोघवर्ष, पृथ्वीवस्त्रभ और वस्त्रभ नरेन्द्रदेव ये तीन उपाधियां और मिलती हैं। ये इसके पूर्वज की और इसकी राष्ट्रकृटों पर की विजय की सूचक हैं।

| सब्ब | नाम | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष वातें                            |
|------|-----|----------------------|----------------------------------------|
|      |     |                      | ग्रौर चोल) देश के राजाग्रों व          |
|      |     |                      | जीता।*                                 |
|      |     |                      | चेदिके हैहय (कलचुरि) गरेश युव          |
|      |     |                      | राजदेव हितीय को हराकर उसव              |
|      |     |                      | राजधानी त्रिपुरी को लूटा ।† मेवाड़ प   |
|      |     |                      | चढाई कर आहाड को नष्ट किया              |
|      |     |                      | ग्रौर चित्तौरगढ ग्रौर उसके पास क       |
|      |     |                      | मालवे से मिला हुआ प्रदेश अप            |
|      |     |                      | राज्य में मिला लिया ।§                 |
|      |     |                      | इसने ६ वार सोलंकी नरेश तैल             |
|      |     |                      | द्वितीय को हराया था। परन्तु ७ व        |
|      |     |                      | वार गोदावरी के पास के युद्ध में यह कै  |
|      |     |                      | कर लिया गया और वि० सं० १०४०            |
|      |     |                      | ग्रीर १०४४ के बीच मार डाल              |
|      |     |                      | गया ।∥ इसके वि० सं० १०३१               |
|      |     |                      | और १०६६ <sup>8</sup> के दो दानपत्र मिव |
|      |     |                      | हैं। यह राजा भोज का चचा था             |
|      |     |                      | श्रमितगति ने श्रपना 'सुभाषितरद         |

<sup>\*</sup> ऐपियाक्रिया इचिडका, भा० १, पृ० २३४।

<sup>†</sup> ऐपिब्राफ्रिया इचिडका, भा० १, ए० २३४।

<sup>🖠</sup> ऐपियाफ़िया इचिडका, भा० १०, ए० २०।

<sup>§</sup> नागरी प्रचारिगी पत्रिका, (काशी), भा० ३, पृ० १।

<sup>🏿</sup> भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, पृ० ६३, १०३।

<sup>🎙</sup> इंग्डियन ऐग्टिकेरी, भा० ६, ए० ११-१२।

<sup>🖇</sup> इविडयन ऐविटकेरी, भा० १४, ए० १६०

| संख्या | नाम | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष वातें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     |                      | संदोह' वि॰ सं॰ १०४० में, इसी के<br>समय समाप्त किया था।*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |     |                      | 'पाइग्रलच्छी नाममाला' का कर्ता<br>धनपाल, 'नव साहसाङ्क चरित का कर्ता<br>पद्मगुप्त (परिमल), 'दशरूपक' पर<br>'दशरूपावलोक' नाम की टीका का<br>लेखक धनिक, 'पिंगलछंदः सूत्र' पर<br>'मृत संजीवनी' टीका का कर्ता हला-<br>युध ग्रौर उपर्युक्त ग्रमितगति इसी<br>राजा मुझ की सभा के रत्न थे।†<br>यद्यपि स्वयं मुझ का बनाया कोई<br>ग्रन्थ ग्रब तक नहीं मिला है! तथापि<br>इसकी कविता के नमूने सुभाषित |

\* समारुढे पूतित्रदशवसति विक्रमनृपे
सहस्रे वर्षाणां प्रभवति हि पंचादशिषके (पंचदशािषके)।
समाप्ते पंचम्यामवति धरणि मुञ्जनृपतौ
सिते पन्ने पौषे बुधिहतिमिदं शास्त्रमन्यम् ॥६२२॥
(सुभाषित रत्नसन्दोह)

🕆 भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, पृ० १०३-१०६।

ं 'गौडनहो' नामक (प्राकृत) कान्य का कर्ता वाक्पति राज इस मुझ से भिन्न था। (तिलक मंजरी, श्लोक ३१)

विद्वान् लोग 'गौडवहो' का रचनाकाल वि० सं० ८०७ (ई० सं० ७४०) के करीव श्रनुमान करते हैं।

| संस्था | नाम                    | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष बातें                                                                                                                  |
|--------|------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                        |                      | के ब्रन्थों में देखने को मिल जाते<br>हैं।*                                                                                   |
|        | सिन्धुराज<br>(सिन्धुज) | सं०७ का छोटा<br>भाई  | यह राजा भोज का पिता था।<br>यद्यपि मुझ ने ग्रपने जीतेजी ही भोज<br>को गोद ले लिया था† तथापि उस<br>की मृत्यु के समय भोज के बालक |

धनोद्यानच्छायामिव मरुपथाद्दावदहनातुषाराम्भोवापीमिव विषविपाकादिव सुधाम् ।
प्रवृद्धादुन्मादात्प्रकृतिमिव निस्तीर्य विरहास्नभेयं त्वद्भक्तिं निरुपमरसां शंकर ! कदा ॥
(सुभाषितावितः ४४६, सं० ३४१४) ।

मालवे के परमार नरेश श्रर्जुनवर्मा की लिखी 'श्रमरुशतक' की 'रिसक-संजीवनी' टीका में २२ वें श्लोक की टीका करते हुए लिखा है:—

> 'यथास्मत्पूर्वजस्य वाक्पतिराजापरनाम्नो मुञ्जदेवस्य— दासे कृतागसि भवत्युचितः प्रभूणां पादप्रहार इति सुन्दरि ! नास्मि दृये। उद्यत्कठोरपुलकाङ्कुरकगटकाग्रे-यंत्विद्यते तव पदं ननु सा व्यथा मे ॥'

यादव नरेश भिक्षम द्वितीय के श० सं० ६२२ के लेख से ज्ञात होता है कि उसने मुक्त को हराया था। (ऐपिग्राफ़िया इच्डिका, भा० २ पृ० २१७)।

ं 'नवसाहसाङ्क चरित' में गुझ के भोज को गोद लेने का उल्लेख नहीं है।

| संख्या | नाम | परस्पर का<br>सम्बन्ध | विशेष बातें                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     |                      | होने के कारण यह गद्दी पर बैठा।* इसने हुणों को, तथा दिचण कोशल, वागड लाट और मुरलवालों को जीता था। इसकी एक उपाधि 'नव साहसाक्क' भी थी। पद्मगुस (परिमल) ने इसी राजा की आज्ञा से 'नव साहसाक्क<br>चरित' नामक कान्य लिखा था। उसमें इस राजा का किएत अथवा अलक्कारिक इतिहास लिखा गया है। |
|        |     |                      | यह वि० सं० १०६६ से कुछ पूर्व<br>ही गुजरात नरेश सोजंकी चासुगड-<br>राज के साथ की लड़ाई में मारा<br>गया था।§                                                                                                                                                                     |

\* तिलकमआरी' में धनपाल ने मुझ के पीछे भोज का ही गद्दी
 पर बैठना लिखा है।

(देखो श्लोक ४३)।

- + ऐपिज्ञाफिया इंग्डिका, भा० १, ५० २३४।
- 🕆 नवसाहसाङ्क चरित, सर्ग १०, ऋो० १४-१६।
- § नागरी प्रचारि**णी पत्रिका, भा० १, प्र० १२१-१२**४।

ई॰ स॰ की १४वीं शताब्दी में होने वाले जयसिंह देव सूरि ने जिला है:—

> राजा चामुग्डराजोथ यः....। सिंधुराजमिवोन्मत्तं सिंधुराजं मृधेऽवधीत् ॥३१॥

इसके दादा का नाम श्रीहर्ष (सिंहभट—या सीयक द्वितीय) था। उसके दो पुत्र हुए। बड़ा मुझ (वाक्पतिराज द्वितीय) श्रीर छोटा सिन्धुराज (सिन्धुल)। परन्तु मेरुतुङ्ग ने श्रपनी बनाई 'प्रबन्ध चिन्ता-मिए' में परमार नरेश श्रीहर्ष का पुत्र न होने के कारण मुझ-वन से

मालवे के परमार नरेश सिंहदन्त (सिंहभट) के कोई पुत्र न था। एकवार वह अपने राज्य में दौरा करता हुआ एक ऐसे वन में जा पहुँचा जहां पर चारों तरफ्र मुझ (मूंज) नामक घास के पौदे उगे थे और उन्हीं में से एक पौदे के पास एक तुरत का जन्मा हुआ सुन्दर वालक पड़ा था। राजा ने उसे देखते ही उठाकर रानी को सौंप दिया और इस बात को गुप्त रख कर उसे अपना पुत्र घोषित कर दिया। यह बालक मुझ के वन में मिला था, इसी से इसका नाम भी मुझ रक्खा गया।

श्रर्थात्—चामुण्डराज ने समुद्र की तरह उन्मत्त हुए सिन्धुराज को युद्ध में मार डाला। परन्तु वहाँ पर उसी के श्रागे लिखा है:—

तस्माद्यक्षभराजोभूचव्यतापाभितापितः । मुञ्जोवंतीश्वरो धीरो यंत्रेपि न धृतिं दधौ ॥३२॥

श्रर्थात्—उससे उत्पन्न हुए वल्लभ राज के प्रताप के सामने श्रवन्तिका राजा मुक्त (या मूंज) कारागार में (या रहट पर) भी स्थिर नहीं रह सकता था। परन्तु यहां पर सिन्धुराज के बाद मुक्त का उन्नेख होना विचार-ग्रीय है।

\* उसमें १३६१ की फागुन सुदि १४ रविवार को उक्त पुस्तक का वर्धमानपुर में समाप्त होना लिखा है। परन्तु इण्डियन ऐफैमैरिस के श्रनुसार उस दिन बुध वार श्राता है।

<sup>(</sup>१) मेरुतुङ्ग ने अपनी यह पुस्तक वि० सं० १३६१ (ई० स० १३०४) में लिखी थी।\* उसमें लिखा है कि—

कुछ काल बाद दैवयोग से रानी के गर्भ से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम सिंधुल रक्ला गया। परन्तु राजा सिंहदन्त मुक्त की भक्ति को देख उसे अपने औरस पुत्र से भी अधिक प्यार करता था। इसलिये उसने मुक्त को अपना उत्तराधिकारी बनाना निश्चित किया।

इसके बाद एक बार सिंहदन्त स्वयं मुझ के शयनागार में पहुँचा। उस समय मुझ की रानी भी वहीं बैठी थी। परन्तु अपने पिता को आता देख मुझ ने उसे एक मींट के नीचे छिपा दिया और स्वयं धागे बढ़ पिता को बड़े आदर मान के साथ कमरे में ले आया। राजा को उसकी स्त्री के वहाँ होने का पता न था इसिलये एकान्त देख उसने मुझ को उसके जन्म की सारी सच्ची कथा कह सुनाई और साथ ही यह भी कहा कि तू किसी बात की चिन्ता मत कर। मैं तेरी पितृभित्त से प्रसन्न हूँ और अपने औरस पुत्र सिन्धुल के होते हुए भी तुसे ही राज्याधिकारी बनाना चाहता हूँ। परन्तु तुसको भी चाहिए कि तू सिन्धुल को अपना छोटा भाई समम, उसके साथ सदा प्रेम का बर्ताव करता रहे और उसे बालक समम किसी प्रकार धोका न दे। मुझ ने यह बात सहर्ष स्वीकार करली। समय आने पर बृद्ध सिंहदन्त ने अपनी प्रतिज्ञा

राज्य प्राप्ति के बाद मुझ ने सोचा कि पिता ने जिस समय मेरे मुझ वन में पड़े मिलने की कथा कही थी उस समय मेरी स्त्री पास ही मौंदे के नीचे छिपी बैठी थी। इसलिये उसने श्रवश्य ही वह बात सुनी होगी श्रौर बहुत सम्भव है कि वह उसे प्रकट करदे। यह विचार उठते ही उसने रानी को मार डाला।

इसके बाद मुझ ने राज्य का सारा प्रबन्ध तो रुद्धादित्य नाम के एक सुयोग्य मन्त्री को सौंप दिया और स्वयं अपना समय आनन्दोपभोग में बिताने लगा। इसी बीच उसका एक स्त्री से गुप्त प्रेम हो गया इसिलिये वह एक शीध-गामी कॅट पर चढ़ रात्रि में उसके पास आने जाने लगा।

बड़े होने पर सिन्धुल ने अपना स्वभाव उद्धत बना लिया था। इससे सुक्ष ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा को सुला कर उसे देश से निकल जाने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार अपमानित होने से वह गुजरात की तरफ चला गया और वहाँ पर कासहद नामक नगर के पास भोंपड़ा बनाकर रहने लगा। एक बार दिवाली की रात में शिकार की इच्छा से इधर उधर घूमते हुए उसे एक स्थान पर एक सूत्रार खड़ा दिखाई दिया। उसे देखते ही सिन्धुल वीरासन से ( एक घुटना ज़मीन पर टेक कर ) बैठ गया श्रीर धनुष पर वाग चढ़ाकर उसपर लच करने लगा। उस समय सिन्धल अपने कार्य में इतना तन्मय हो रहा था कि उसे श्रपने घुटने के नीचे एक लाश के, जो वहाँ पड़ी थी, दब जाने का भी ऊछ श्राभास न हुआ। दैवयोग से उस शव की प्रेतात्मा भी वहीं मौजूद थी। उसने अपनी लाश की यह हालत देख सिन्धुल को डराने के लिये उस लाश को हिलाना प्रारम्भ किया। परन्तु सिन्धुल ने लच्च विचलित हो जाने के भय से उस हिलती हुई लाश को ज़ोर से दवाकर उस पशु पर तीर चलाया, श्रीर उसे ठीक निशाने पर लगा देख, जब वह उस शिकार को घसीटता हुआ लेकर चला, तब उसने देखा कि वह शव उसके सामने खड़ा हँस रहा है। फिर भी सिन्धुल ने उसकी कुछ परवाह न की। उसकी इस निर्भयता को देख प्रेत ने उसे वर माँगने को कहा। इसपर सिन्धुल ने उससे दो वरदान माँगे। पहला यह कि-'मेरा तीर कभी पृथ्वी पर न गिरे।' श्रौर दूसरा यह कि-'सारे जगत की लक्सी मेरे अधिकार में रहे।' प्रेत ने 'तथास्त' कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार करबी और उसे समकाया कि यद्यपि माववे का राजा मुझ तुकसे अप्रसन्न हो रहा है, तथापि तुमको वहीं जाकर रहना चाहिए। ऐसा करने से वहाँ का राज्य तेरे वंश में श्रा जायगा। इस प्रकार की बातचीत के बाद सिन्धुल मालवे की लौट श्राया श्रीर वहीं एक छोटे से गाँव में ग्रप्त रूप से रहने लगा। परन्तु श्रभी उसे वहाँ रहते अधिक दिन नहीं हुए थे कि, यह बात मुझ को मालूम हो गई। इससे उसने सिन्धुल को पकड़वा कर और श्रंधा करवा कर कुछ दिन तक तो एक पिंजरे में बन्द कर रक्खा (और फिर एक स्थान पर नज़रबन्द कर दिया)।

इसी अवस्था में सिन्धुल के पुत्र भोज का जन्म हुआ। यह बढ़ा ही चतुर श्रीर होनहार था। इसने थोड़े समय में ही शख श्रीर शास्त्र दोनों विद्यात्रों में प्रवीखता प्राप्त करली । भोज के जन्म समय उसकी कुरडली को देख किसी विद्वान ज्योतिषी ने कहा था कि, यह गौद देश के साथ ही सारे दिचा देश पर ४४ वर्ष ७ महीने और ३ दिन राज्य करेगा। जब यह बात राजा मुझ को मालूम हुई तब उसने सोचा कि यदि मालवे का राज्य भोज के अधिकार में चला जायगा तो मेरा पुत्र क्या करेगा ? इसलिये जहाँ तक हो भोज का वध करवा कर श्रपनी सन्तान का पथ निष्करटक कर देना चाहिए। यह विचार दृढ़ होते ही उसने विधकों को आज्ञा दी कि वे अर्थरात्रि के समय भोज को किसी निर्जन वन में लेजाकर मार डालें। राजा की श्राज्ञा के श्रतु-सार जिस समय वे लोग उसे लेकर वध-स्थान पर पहुँचे उस समय उसके शरीर की सुकुमारता को देख उनका हृदय पसीज उठा, और वे विचार में पड़ गए। कुछ देर बाद जब भोज को यह हाल मालूम हुन्ना तब उसने एक रलोक लिखकर उन्हें दिया और कहा कि राजा की आज्ञा का पालन करने के बाद जब तुम लोग घर लौटो तब यह पत्र मुक्त को दे देना। भोज के ऐसे दढ़ता ुभरे वचन सुन विधकों ने श्रपना विचार बदल दिया श्रीर उसे लेजाकर एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया।

इसके बाद जब वे लोग नगर को लौटे तब उन्होंने भोज का दिया वह पत्र मुक्ष को दे दिया। उसमें लिखा था:—

> मान्धाता स महीपितः कृतयुगालङ्कारभूतो गतः। सेतुर्यंन महोदधौ विरचितः कासौ दशास्यान्तकः॥ ब्रम्येचापि युधिष्ठिरप्रभृतयो याता दिवं भूपते। नैकेनापि समं गता वसुमती मन्ये त्वया यास्यति॥

ब्रर्थात्—हे राजा ! सत्तशुग का सर्वश्रेष्ठ मान्धाता भी चला गया; क्रेतायुग का, वह समुद्र पर पुल बाँधकर रावण को मारनेवाला, राम भी न

रहा; द्वापरयुग के युधिष्ठिर श्रादि भी स्वर्गगामी हो गए। परन्तु पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। सम्भव है किलयुग में श्रव तुम्हारे साथ चली जाय।

इस श्लोक को पढ़कर राजा को बड़ा दु:ख हुआ और वह ऐसे होनहार बालक की हत्या करवाने के कारण पश्चात्ताप करने लगा। उसके इस सचे अफ़सोस को देखकर विधकों को भी दया आगई और उन्होंने भोज के छिपा रखने का सारा हाल उससे कह सुनाया। यह सुन मुक्ष बड़ा असन्न हुआ और भोज को बुलवाकर अपना युवराज बना लिया।

यागे उसी पुस्तक में मुझ की मृत्यु के विषय में लिखा है कि तैलंग देश के राजा तैलप ने मालवे पर ६ बार इमला किया था। परन्तु हर बार उसे मुझ के सामने से हारकर भागना पड़ा। इसके बाद उसने सातवीं बार फिर चढ़ाई की। इस बार मुझ ने उसका पीछा कर उसे पूरी तौर से दण्ड देने का निरचय कर लिया। परन्तु जब इस निरचय की सूचना मुझ के मन्त्री रुद्रादित्य को, जो उस समय बीमार था, मिली तब उसने राजा को सममाया कि चाहे जो कुछ भी हो याप गोदावरी के उस पार कभी न जाँथ। फिर भी दैव के विपरीत होने से राजा ने उसके कथन पर कुछ भी ध्यान न दिया। इससे दु:लित हो मन्त्री ने तो जीते जी अग्नि में प्रवेश कर लिया और राजा मुझ गोदावरी के उस पार के युद्ध में पकड़ा गया।

इसके बाद कुछ दिन तक तो तैलप ने उसे मूंज से बाँधकर काठ के पिंजरे में बन्द रक्ला, श्रीर श्रन्त में पिंजरे से निकाल नज़र केंद्र कर दिया। उस समय उसके खाने पीने की देखभाल का काम तैलप ने श्रपनी बहन मृखालवती को सौंपा था। (यह मृखालवती बाल-विधवा होने के साथ ही बड़ी रूपवती थी।) इससे कुछ ही दिनों में इसके श्रीर मुझ के बीच प्रीति होगई।

जब मुक्त को क़ैद हुए भ्रधिक समय बीत गया श्रीर उसके छूटने की कोई श्राशा न रही, तब उसके सेवकों ने उसे शत्रु की क़ैद से निकाल ले जाने के लिये उसके शयनागार तक एक सुरंग तैयार की । परन्तु ऐन मौक़े पर मुझ ने मुणालवती के वियोग-भय से घबराकर वहाँ से अकेले निकल जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद जैसे जैसे वह अपने आगे के कर्तव्य को स्थिर करने की चेट्टा करने लगा, वैसे वैसे उसका चित्त अधिकाधिक उदास रहने लगा। राजा के इस परिवर्तन को मुणालवती भी बड़े ग़ीर से ताइ रही थी। फिर भी अपने विचार की पुष्टि के लिये उसने मुझ के मोजन में कभी अधिक और कभी कम नमक डालना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु जब मुझ ने चिन्तामभ रहने के कारण इसपर भी कोई आपत्ति न की, तब उसे उसके किसी गहरे विचार में पड़े होने का पूरा निश्चय हो गया। इसी से एक रोज़ प्रेम-प्रपंच खड़ा कर उसने मुझ से सारा भेद पूछ लिया और उसके साथ भाग चलने की अनुमित प्रकट कर अपना ज़ेवरों का डिब्बा ले आने के बहाने से उस घर से बाहर निकल आई।

इसके बाद उसने सोचा कि यद्यपि अभी तो यह मुक्ते साथ लेजाकर अपनी पटरानी बनाने को कहता है तथापि मेरी अवस्था अधिक होने के कारण घर पहुँचकर यह अवश्य ही किसी न किसी युवती के प्रेम-पाश में फँस जायगा और उस समय मुक्ते धता बता देगा। इसिल्ये इसको यहाँ से निकल जाने देना उचित नहीं है। चित्त में इस प्रकार को ईच्या उत्पन्न होते ही उसने सारी बात अपने भाई तैलप से कह दी। यह सुन उसे क्रोध चढ़ आया और उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि वे मुझ के हाथों में हथकि इयाँ और पैरों में बेडियाँ डालकर उससे नगर भर में भील मँगवावें और बाद में उसी भील का अन्न खिलाकर उसे स्वी पर चढ़ा दें। तैलप की आज्ञा पाकर उसके सेवकों ने भी जहाँ तक हो सका उसका पालन किया और इस प्रकार अन्त में मुझ की मुख हुई। इसके बाद तैलप ने उसके सिर को स्वी पर टँगवाकर अपना क्रोध शान्त किया।

जब इस घटना की सूचना मुक्त के मन्त्रियों को मिली तब उन्होंने भोज का राज्याभिषेक कर उसे गद्दी पर बिठा दिया। एक नवजात बालक को उठा लाना, उसका नाम मुख्य रखना, इसके बाद अपने औरस पुत्र सिन्धुल के होने पर भी उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाना, राज्य प्राप्ति के बाद मुख्य का सिंधुल को अन्धा कर क़ैंद करना, और उसके पुत्र भोज को मरवाने की चेष्ट्रा करना, तथा अन्त में भोज के लिखे श्लोक को पढ़कर उसे ही अपना युवराज बनाना, आदि बातें लिखी हैं। परन्तु ये ऐतिहासिक सत्य से बिलकुल विरुद्ध हैं।

'नव साहसाङ्क चिरत' का कर्ता पद्मगुप्त (परिमल) जो मुझ का सभासद और उसके भाई सिन्धुराज के दरबार का मुख्य किव था, लिखता है कि जिस समय वाक्पतिराज (मुझ) शिवपुर को चला उस समय उसने राज्य का भार अपने छोटे भाई सिन्धुराज को सौंप दिया।

तिलकमञ्जरी के कर्ता धनपाल ने जो श्रोहर्ष के समय से लेकर

मेरुतुङ्ग का मुक्ष के बृत्तान्त को इस प्रकार उपहस्तनीय हँग से लिखना गुजरात और माजवे के नरेशों की आपस की शत्रुता के कारण ही हो तो आश्चर्य नहीं।

मुनि सुन्दर सूरि के शिष्य शुभशील सूरि के लिखे भोजप्रबन्ध से ज्ञात होता है कि मृखालवती का जन्म तैलप के पिता देवल द्वारा सुन्दरी नाम की दासी के गर्भ से हुआ था। यह मृखालवती श्रीपुर के राजा चन्द्र को व्याही गई थी। परन्तु येवूर के लेख से प्रकट होता है कि तैलप के पिता का नाम देवल न होकर विक्रमादित्य था।

) पुरा कालकमात्तेन प्रस्थितेनाम्बिकापतेः ।

मौर्वीव्रणिकणाङ्कस्य पृथ्वीदोष्णि निवेशिता ॥६८॥

( नवसाहसाङ्कचरित, सर्ग ११ )

भोज के समय तक विद्यमान था लिखा है कि—राजा मुझ अपने भतीजे भोज पर बड़ी प्रीति रखता था और इसी से उसने उसे अपना युवराज बनाया था।

इन प्रमाणों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि न तो सिन्धु-राज अन्धा ही था और न उसके और उसके बड़े भाई मुझ के ही बीच किसी प्रकार का मनोमालिन्य था। मुझ ने पुत्र न होने के कारण अपने भतीजे भोज को गोद ले लिया था। इसके बाद जिस समय वह तैलप द्वितीय से लड़ने गया उस समय भोज के बालक होने के कारण उसने राज्य का भार उसके पिता (अपने छोटे भाई) सिन्धुराज को सौंपा। अन्त में तैलप द्वितीय के द्वारा मुझ के मारे जाने और भोज के बालक होने के कारण सिन्धुराज गदी पर बैठा। परन्तु बि० सं० १०५४ (ई० स० ९९७) और वि० सं० १०६६ (ई० स० १०१०) के बीच किस

श्राकीणांत्रितलः सरोजकलशच्छत्रादिभिलांब्छने-स्तस्याजायत मांसलायुतभुजः श्रीभोज इत्यात्मजः ॥ प्रीत्या योग्य इति प्रतापवस्तिः ख्यातेन मुञ्जाख्यया । यः स्वे वाक्पतिराजभूमिपतिना राज्येभिषिकः स्वयम् ॥४३॥ (तिलकमञ्जरी)

र बह्नाल पिएडत ने अपने भोजप्रवन्ध में लिखा है कि सिंधुराज की मृत्यु के समय भोज पाँच वर्ष का था। इसी से उसने अपने छोटे भाई मुझ को गद्दी देकर भोज को उसकी गोद में बिठा दिया। इसके बाद एक दिन एक ब्राह्मण राजसभा में आया और बालक भोज की जन्मपत्रिका देखकर बोला कि यह ४४ वर्ष ७ महीने, और ३ दिन राज्य करेगा। यह सुन यद्यपि मुझ ने ऊपर से प्रसन्नता प्रकट की तथापि वह मन ही मन इतना घंबरा गया कि उसने तत्काल भोज को मरवाने का निश्चय कर वह काम बंगाल के राजा वत्सराज को सींप दिया। इसपर पहले तो वत्सराज ने राजा को ऐसा कार्य न करने की

समय वह भी गुजरात के सोलंकी नरेश चामुराडराज के साथ के युद्ध में मारा गया।

सवाह दी। परन्तु जब उसने न माना तब वह भोज को लेकर उसे मारने के लिये अवनेश्वरी के जंगल की तरफ़ चला गया। इसकी सूचना पाते ही लोग दुखी होकर आत्महत्याएँ और उपद्रव करने लगे। इसी बीच जब भोज वधस्थान पर पहुँच गया, तब उसने बड़ के पत्ते पर एक ('मान्धाता स महीपतिः......) श्लोक लिखकर बत्सराज को दिया और कहा कि अपना काम करके लौटने पर यह पत्र मुझ को दे देना। मोज की इस निभीकता को देखकर बत्सराज का हाथ न उठ सका और इसी से उसने उसे चुपचाप घर लेआकर तैहलाने में छिपा दिया। इसके बाद जब वह भोज का बनावटी सिर और उपर्युक्त पत्र लेकर राजा के पास पहुँचा, तब उस पत्र को पढ़कर राजा को अपने निन्दित कर्म पर इतनी ग्लानि हुई कि वह स्वयं मरने को तैयार होगया। यह देख बत्सराज ने राज्य के मन्त्री बुद्धिसागर की सलाह से एक थोगी के द्वारा भोज को फिर से जीवित करवाने का बहाना कर वास्तविक भोज को प्रकट कर दिया।

इसके बाद राजा ने भोज को गद्दी पर बिठा दिया, श्रीर श्रपने पुत्रों को एक एक गाँव जागीर में देकर स्वयं तप करने को वन में चला गया।

रेजे चामुग्डराजोऽथ यश्चामुग्डावरोद्दधुरः ।
 सिन्धुरेन्द्रमिबोन्मत्तं सिंधुराजं मृधेऽवधीत् ॥३१॥

( कुमारपाबचरित, सर्ग १ )

स्नुस्तस्य बभूव भूपतिलकश्चामुगडराजाह्वयो यद् गन्धद्विपदानगंधपवनाद्याग्येन दूरादिष । विभ्रश्यनसद्गंधभग्नकरिभिः श्रीसिंधुराजस्तथा नष्टः सोग्णिपतिर्यथास्य यशसां गंधोषि निर्नाशितः ॥६॥ (एपिमाफ्रिया इग्रिडका, भा० १, ए० २६७)

## भोज के पहले का मालवे का इतिहास और वहाँ की दशा।

इस प्रकार राजा भोज के वंश श्रौर पूर्वजों का संचिप्त इतिहास लिखने के बाद श्रौर स्वयं उसका इतिहास प्रारम्भ करने के पूर्व यहाँ पर मालवे का संचिप्त इतिहास दे देना भी श्रशासङ्किक न होगा।

प्राचीन साहित्य से ज्ञात होता है कि आज से पन्नीस सौ वर्ष पूर्व गांधार (कंधार) से लेकर मालवे तक का भारतीय भूभाग सोलह राज्यों में बँटा हुआ था। इनमें से कुछ का प्रबन्ध राजसत्ता के अधीन था और कुछ पर जातियाँ ही अपना अधिकार जमाए हुए थीं। ऐसी ही एक जाति का राज्य अवन्ति प्रदेश (मालवे ) पर था जो मालव-जाति के नाम से प्रसिद्ध थी। उसकी राजधानी उज्जैन थी।

संस्कृत साहित्य में ज्जैन का नाम भारत की सात प्रसिद्ध श्रौर पवित्र नगरियों में गिना गया है:—

> श्रयोध्या मथुरा माया काशी काश्ची हावन्तिका। पुरी द्वारावती चैव सप्तैताः मोज्ञदायिका॥

श्रर्थात्—१ त्रयोध्या (फैजाबाद—श्रवध), २ मधुरा, ३ हरद्वार, ४ बनारस, ५ कांजीवरं, ६ उज्जैन, श्रौर ७ द्वारका ये सात नगरियाँ बड़ी पवित्र हैं।

यह ( उज्जैन ) नगरी प्राचीन काल में ज्योतिर्विद्या का मुख्य

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> स्कन्द पुराया में माजवे के गाँवों की संख्या ११⊏१८० लिखी है। (देखो कुमारखरड, प्र०३६)।

ऐतिहासिक इसे ईसवी सन् की नवीं शताब्दी का वर्णन मानते हैं।

स्थान थी और इसी के 'याम्योत्तर वृत्त' (Meridian) से देशान्तर सूचक रेखाओं (Longitude) की गणना की जाती थी।

इनके खलावा इसकी स्थिति पश्चिमी समुद्र से भारत के भीतरी भाग में जानेवाले मार्ग पर होने के कारण यह नगरी व्यापार का भी केन्द्र थी।

सीलोन की कथाओं से ज्ञात होता है कि मौर्य बिन्दुसार के समय युवराज अशोक स्वयं उज्जैन का हाकिस रहा था और पिता के बीमार होने की सूचना पाकर यहीं से पटने गया था।

सम्राट् त्रशोक के समय<sup>र</sup> उसका साम्राज्य, राज्य प्रवन्ध के सुभीते के लिये, पाँच विभागों में बंटा हुत्रा था। इनमें के एक विभाग में मालवा, गुजरात और काठियावाड़ के प्रदेश थे। इसके प्रवन्ध के लिये एक राजकुमार नियत था; जो उज्जैन में रहा करता था।

मौर्यों के बाद वि० सं० से १२८ (ई० स० से १८५) वर्ष पूर्व पुष्यमित्र ने शुङ्गवंश के राज्य की स्थापना की। उस समय उसका पुत्र युवराज श्रिप्रिमित्र भिलसा (विदिशा) में रहकर उधर के प्रदेशों की देखमाल किया करता था। इ

च्योतिष शास्त्र के मन्थों में यह भी बिखा है:— यह्मक्कोजायिनीपुरीपरिकुरुक्तेत्रादिदेशान् स्पृशत्। सूत्रं मेरुगतं बुग्नैनिंगदितं सा मध्यरेखा भुवः॥

र बिन्दुसार के मरने पर वि० सं० से २१४ या २१६ (ई० स० से २७२ या २७६) वर्ष पूर्व प्रशोक गद्दी पर बैठा था। यह भी प्रसिद्धि है कि, श्रपनी युवावस्था में श्रशोक ने लोगों को दण्ड देने के लिये उज्जैन के पास ही एक 'नरक' बनवाया था।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> यदि वास्तव में विक्रम संवत् का चलानेवाला चन्द्रवंशी विक्रमा-

वि० सं० १०६ (ई० स० ११९) में आन्ध्रवंशी नरेश गौतमी-पुत्र श्री शातकिए ने चहरातवंशी चत्रपों का राज्य छीन लिया। इसके बाद जिस समय उसका प्रताप सूर्य मध्यान्ह में पहुँचा, उस समय अन्य अनेक प्रदेशों के साथ ही साथ मालवे पर भी उसका अधिकार होगया। परन्तु इसके कुछ काल बाद ही वहाँ पर फिर चत्रप चष्टन और उसके वंशजों ने अधिकार कर लिया।

वि० सं० १८५ (ई० स० १२८) के करीब, गौतमीपुत्र शातकिं के पीछे उसका पुत्र, विसर्छीपुत्र श्री पुलुमायि गद्दी पर बैठा। यद्यपि इसका विवाह चत्रपवंशी चष्टन के पौत्र और उज्जैन के महाचत्रप रुद्र-दामा प्रथम की कन्या से हुआ था तथापि रुद्रदामा ने इस सम्बन्ध का विचार छोड़ पुलुमायि पर दो बार चढ़ाई की। इनमें रुद्रदामा विजयी रहा और उसने गौतमीपुत्र शातकिंग द्वारा द्वार हुए चहरात वंश के राज्य का बहुत सा भाग पुलुमायि से छीन लिया।

वि० सं० ३८७ (ई० स० ३३०) के करीब गुप्तवंश का प्रतापी नरेश, समुद्रगुप्त राज्य पर बैठा। उस समय मालवे पर मालव जाति का प्रजासत्तात्मक या जाति सत्तात्मक राज्य था। र परन्तु उसके पुत्र चन्द्र-

दित्य कोई ऐतिहासिक व्यक्ति था तो वह शुक्त वंश के अन्तिम समय ही मालवे का राजा हुआ होगा।

<sup>9</sup> श्रीक लेखक टॉलेमी ( Ptolemy ) ने, जिसकी मृत्यु वि० सं० २१८ (ई० सं० १६१) में हुई थी, वि० सं० १८७ (ई० सं० १६०) के करीब श्रपना भूगोल लिखा था। उसमें उसने उज्जैन को चष्टन (Tistanes) की राजधानी लिखा है।

र समुद्रगुप्त के लेख में उसका, श्रपने राज्य के सीमाप्रान्त पर रहने वाली, मालव जाति से कर लेना लिखा है।

परन्तु श्रीयुत सी० वी० वैद्य वि० सं० १३१ (ई० स० ७८) से वि०

गुप्त द्वितीय ने वि० सं० ४५२ (ई० स० ३९५) के करीब मालव जाति को हराकर वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया।

वि॰ सं॰ ४६२ (ई॰ स॰ ४०५) के करीब, चीनी यात्री, फाहि-यान भारत में आया था। वह लिखता है।

"मथुरा के दिलाए में (मजिममदेश) मालवा है। यहाँ की सरदी गरमी श्रोसत दरजे की है। यहाँ कड़ी ठंड या बर्फ नहीं पड़ती। यहाँ की श्राबादी घनी होने पर भी लोग छुशहाल हैं। उनको न तो अपने घरवालों का नाम ही सरकारी रिजस्टरों में दर्ज करवाना पड़ता है, न कान्न कायदे के लिये हािकमों के पास ही हािजर होना पड़ता है। केवल वे ही लोग, जो सरकारी जमीन पर काश्त करते हैं, उसकी उपज का हिस्सा सरकार को देते हैं। लोग इधर उधर जाने श्राने या कहीं भी बसने के लिये स्वाधीन हैं। राज्य में प्राण-दर्ग्ड या शारीरिक-दर्ग्ड नहीं दिया जाता। अपराधियों पर उनके अपराध की गुरुता और लघुता के अनुसार जुर्माना किया जाता है। बार बार बगावत करने के अपराध पर भी अपराधियों का केवल दहना हाथ काट दिया जाता है। राजा के शरीर-रक्तकों श्रीर संवकों को वेतन मिलता है। सारे देश में न कोई जीवहिंसा करता है, न शराब पीता है, न लहसुन श्रीर प्याज ही खाता है। हाँ, चरडालों में ये नियम नहीं हैं। यह (चाएडाल) शब्द

सं० ४१७ ई० सं० ४००) तक उज्जैन का पश्चिमी शकों के श्रधिकार में रहना मानते हैं। सम्भव है उस समय मालवे के दो माग हो गए हों और पूर्वी भाग पर शकों का और पश्चिमी भाग पर मालव जाति का श्रधिकार रहा हो।

१ इसी समय चत्रपों (शकों ) के राज्य की भी समाप्ति हो गई।

२ फ्राहियान का यात्रा विवरण (जेम्स लैगो का अनुवाद) पु॰ ४२-४७।

बुरी श्रीर सब से दूर रहनेवाली जाति के लिये प्रयुक्त होता है। इस जाति के लोग जिस समय नगर के द्वार या बाजार में घुसते हैं, उस समय लकड़ी से पृथ्वी पर चोट करने लगते हैं। इसकी खटखटाहट से श्रन्य लोगों को उनके श्राने का पता चल जाता है श्रीर वे उन चंडालों से श्रलग हो जाते हैं।

उस प्रदेश के लोग, न तो सूत्रार श्रोर मुर्गे ही पालते हैं, न जिन्दा मवेशी ही बेचते हैं। वहाँ के बजारों में कसाइयों श्रोर शराब बेचनेवालों की दूकानें भी नहीं हैं। सामान की खरीद फरोख्त के लिये कौड़ियाँ काम में लाई जाती हैं। वहाँ पर केवल चएडाल ही मछली मारते, शिकार करते श्रोर मांस बेचते हैं।

बुद्ध के परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने के बाद अनेक देशों के राजाओं और मुख्य मुख्य वैश्यों ने भिद्धुओं के लिये विहार बनवाकर उनके साथ खेत, मकान, बगीचे और बगीचियाँ भी तैयार करवा दी हैं। इनके लिये दिए हुए दानों का विवरण धातु-पत्रों पर खुदा होने से राजा लोग वंश परम्परा से उनका पालन करते चले आते हैं और कोई भी उसमें गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करता। इसी से ये सब बातें अभी तक वैसी ही चली आती हैं।

उत्तम कार्य करना, अपने धर्म सूत्रों का पाठ करना, या ध्यान करना ही, भिज्जुओं का कर्तव्य है। जब कभी किसी मठ में कोई नया भिज्ज आता है तो वहाँ के पुराने भिज्जुवस्त, भोजनपात्र, पैर धोने के लिये पानी, मालिश के लिये तेल और तरल भोजन, जो कि नियमानुसार भोजन के समय के अलावा भी प्राप्त हो सकता है, देकर उसका आदर सत्कार करते हैं। इसके बाद, जब वह नया भिज्ज कुछ आराम कर चुकता है, तब वे पुराने भिज्ज उससे उसके भिज्ज-धर्म प्रहण करने का काल पूजते हैं, और फिर उसके नियमानुसार ही उसके लिये सोने के स्थान और अन्य जकरी चीजों का प्रबन्ध कर देते हैं। जिस स्थान पर बहुत से भिद्ध रहते हैं वहाँ पर वे सारिपुत्र , महासौद्गलायन र, ज्ञानन्द र, अभिधर्म र, विनय अौर सूत्रों की याद-गार में स्तूप बनवाते हैं।

एक मास के वार्षिक अवकाश के बाद भक्त लोग, एक दूसरे को उत्तेजना देकर, भिच्चश्रों के लिये तरल भोजन, जो हर समय प्रहण किया जा सकता है, भेजते हैं। इस अवसर पर तमाम भिच्च जमा होकर लोगों को बुद्ध के बतलाए नियम सुनाते हैं और फिर पुष्प, धूप, दीप

े यह बुद्ध के मुख्य शिष्यों में से था। यह बड़ा विद्वान् श्रौर बुद्धिमान् था। इसकी माता का नाम शारिका श्रौर पिता का नाम तिष्य था, जो नालन्दन का निवासी था। इसी से सारिपुत्र को उपतिष्य भी कहते थे।

इसने अनेक शास्त्र बनाए थे, और यह शाक्य मुनि के पहले ही मर गया था।

र सिंघाली भाषा में इसे मुगलन कहते हैं। यह भी बुद्ध के मुख्य शिष्यों में से था, और अपने ज्ञान और विज्ञान (करामातों) के लिये प्रसिद्ध था। यह भी शाक्य-मुनि के पूर्व ही मर गया था।

<sup>3</sup> यह शाक्य-मुनि का चचेरा भाई था और बुद्ध के उपदेश से अर्हत हो गया था। यह श्रपनी याददाश्त के लिये प्रसिद्ध था। शाक्य-मुनि की इसपर बड़ी कृपा थी। 'महापरिनिर्वाण सूत्र' में बुद्ध ने इसको उपदेश दिया है। बौद्ध धर्म के नियमों को तैयार करने के लिये जो पहली सभा हुई थी उसमें इसने मुख्य भाग लिया था।

अत्रिपिटक के सूत्र, विनय श्रौर श्रिभिधर्म में का एक भाग, जिसमें बौद्ध धर्म पर विचार किया गया है।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> त्रिपिटक का बौद्धधर्म के नियम बतलानेवाला भाग।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> त्रिपिटक का वह भाग जिसमें बुद्ध के बतलाए सिद्धान्त हैं।

यह सारिपुत्र पहले ब्राह्मण था और इसने बुद्ध के पास पहुँच भिन्न होने की ब्राह्म माँगो थी। मुगलन (महामौद्गलायन) और कारयप ने भी ऐसा ही किया था।

भिज्जिशियाँ अधिकतर आनन्द के स्तूप पर ही भेट-पूजा चढ़ाती हैं; क्योंकि पहले पहल उसी ने बुद्ध से, औरतों को संघ में लेने की, प्रार्थना की थी।

श्रामणेर लोग किस्सर राहुल के स्तूप का पूजन करते हैं। श्रामधर्म श्रोर विनय के श्राचार्य भी श्रापने श्रापने स्तूपों पर पुष्प, श्रादि चढ़ाते हैं। हर साल एक बार इस प्रकार का उत्सव होता है श्रोर प्रत्येक जाति (या पेशे) वालों के लिये श्रालग श्रालग दिन नियत रहता है। महायान शाखा के श्रातुयायी श्रापनी भेट 'प्रज्ञापारमिता' , 'मंजुश्री' श्रीर 'कानशीयन' (?) को चढ़ाते हैं।

जब भिद्ध लोग ऋषि की उपज से मिलनेवाला अपना वार्षिक

<sup>े</sup> वे पुरुष भौर स्त्रियाँ जिन्होंने बौद्ध धर्म की १० बातों (शिका-पदों) के मानने का प्रशा कर लिया हो।

र यशोधरा के गर्भ से उत्पक्ष हुआ शाक्य-मुनि का पुत्र । इसने भी बौद्धधर्म महर्ण कर लिया था । यह बौद्ध धर्म की वैभाषिक शाखा का प्रवर्तक भीर श्रामणेरों का पूज्य माना जाता है ।

<sup>ै</sup> वैसे तो बौद्धधर्म में निर्वाण प्राप्ति के ६ (या १०) पारिमता (मार्ग) हैं। परन्तु उनमें 'प्रज्ञा' सब से श्रेष्ठ मानी गई है।

<sup>¥</sup> एक बोधिसत्व । इसको महामति श्रौर कुमार-राज भी कहते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> अवलोकितेश्वर ।

भाग ले चुकते हैं तब वैश्यों के मुखिया और ब्राह्मण लोग अन्य उप-योगी वस्तुएँ लाकर उनमें बाँटते हैं। इसके बाद बहुत से भिन्नु भी उन वस्तुओं को आवश्यकतानुसार आपस में बाँट लेते हैं।

बुद्ध के निर्वाण से लेकर आजतक ये उत्सव, धर्म और नियम वंश परम्परा से बराबर चले आते हैं।"

इस अवतरण से ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त के राज्य समय यहाँ की प्रजा हर तरह से आजाद और सुखो थी। उसके कार्यों में राज्य की तरफ से बहुत ही कम हस्ताचेप किया जाता था।

चन्द्रगुप्त द्वितीय की एक उपाधि विक्रमादित्य भी थी। ऐति-हासिकों का मत है कि कविकुलगुरु कालिदास इसी के समय उज्जैन में पहुँचा था। श्रीर इसी के राज्य के श्रान्तिम समय से लेकर कुमारगुप्त प्रथम के (श्रथवा स्कन्दगुप्त के राज्य के प्रारम्भिक) समय तक उसने श्रपने श्रमूल्य प्रनथ लिखे थे।

ये गुप्तनरेश वैदिक धर्म के श्रानुयायी थे। इसी से ग्रुङ्गवंशी पुष्यमित्र के श्राश्वमेध यज्ञ करने के करोब ५०० वर्ष बाद (वि० सं० ४०८=ई० स० ३५१ में) गुप्तवंशी नरेश समुद्रगुप्त ने ही फिर से वह यज्ञ किया था।

वि० सं० ५२७ (ई० स० ४७०) के करीब हूगों के आक्रमण से गुप्तराज्य कमजोर पड़ गया और साथ ही उसकी आर्थिक दशा भी बिगड़ गई। इसी से, कुछ काल बाद (वि० सं० ५४० = ई० स० ४९० के आस पास) गुप्तों के सेनापित मैत्रकवंशी भटार्क ने वलभी (काठिया-वाड़ के पूर्वी भाग) में अपना नया राज्य स्थापित कर लिया। इसके बाद कुछ काल तक तो इस वंश के राजा भी हूगों को कर देते रहे,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> इस बात की पुष्टि स्कन्दगुप्त के पिछ्लो मिश्रित सुवर्ण के सिकों से भी होती है।

भोज के पहले का मालवे का इतिहास और वहाँ की दशा ४१ परन्तु अन्त में खाधीन हो गए। उस समय मालवे का पश्चिमी भाग भी इनके अधिकार में आगया था।

वि० सं० ६५२ (ई० स० ५९५) के करीव इस वंश का राजा शीलादित्य (धर्मादित्य) गदी पर बैठा। चीनी यात्री हुएन्त्संगर के यात्रा विवरण में लिखा है कि, "यह राजा मेरे आने से ६० वर्ष पूर्व राज्य पर था। यह बड़ा ही विद्वान् और बुद्धिमान् था। इसने बौद्ध धर्म प्रहण कर जीव-हिंसा रोक दी थी। इसीलिए इसके हाथी और घोड़ों के पीने का पानी तक भी पहले छान लिया जाता था। इसने अपने राज्य में यात्रियों के लिये अनेक धर्मशालाएँ बनवाई थीं, और अपने महल के पास ही बुद्ध का मन्दिर तैयार करवा कर उसमें सात बुद्धों की मूर्तियाँ स्थापित की थीं। यह राजा हरसाल एक बड़ी सभा करके भिन्नुओं के

<sup>े</sup> परन्तु सम्भवतः उज्जैन श्रीर उसके श्रास-पास का प्रदेश गुप्तों की ही एक शाखा के श्रधिकार में रहा था। श्रीयुत्त सी० वी० वैद्य का श्रनुमान है कि इसी शाखा के श्रन्तिम नरेश देवगुप्त के हाथ से मौखरी प्रहवर्मा मारा गया था, श्रीर इसी से वि० सं० ६६३ (ई० स० ६०६) में वैसवंशी हर्ष-वर्धन ने माखवे पर श्रधिकार कर खिया था।

<sup>े</sup> यह यात्री वि॰ सं॰ ६८६ ( ई॰ स॰ ६२६ ) में चीन से चलकर भारत में श्राया था श्रीर वि॰ सं॰ ७०२ ( ई॰ स॰ ६४१ ) में वापिस चीन को सौट गया।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> परन्तु धरसेन द्वितीय के वि० सं० ६४८ (गुप्त सं० २७२— ई० स० १६१) तक के और शीलादित्य के वि० सं० ६६२ (गुप्त सं० २८६ = ई० स० ६०१) से वि० सं० ६६६ (गुप्त सं० २६० = ई० स० ६०६) तक के ताम्रपत्रों के मिलने से यह अन्तर ठीक प्रतीत नहीं होता। फिर हुएन्स्संग ने शीलादित्य का १० वर्ष राज्य करना लिखा है। यह भी विचारगीय है। इसी से विद्वानों में इस शीलादित्य के विषय में मतभेद चला आता है।

निर्वाह के लिये उन्हें नियत द्रव्य श्रीर वस्तुएँ दिया करता था। यह रिवाज उसके समय से हुएन्त्संग के समय तक चला श्राता था।

शीलादित्य बड़ा ही प्रजापिय राजा था।"

इसके भतीजे ध्रुवभट (बालादित्य—ध्रुवसेन द्वितीय) के समय वि० सं० ६९८ (ई० स० ६४१) के करीब चीनी यात्री हुएन्त्संग मालवे में पहुँचा था।

उसके यात्रा विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि उस समय भारत में विद्या के लिये पश्चिमी सालवा (Mo-la-p'o) और मगध ये दो स्थान विख्यात थे।

बलभी का राजा ध्रुवभट राजा हर्षवर्धन का दामाद था, श्रौर वि० सं० ७०० (ई० स० ६४३) में सज़ाट् हर्षवर्धन द्वारा किए गए कन्नौज श्रौर प्रयाग के धार्मिक उत्सवों में इस ध्रुवभट ने भी एक सामन्त नरेश की तरह भाग लिया था।

इससे ज्ञात होता है कि सम्राट् हर्षवर्धन ने बलभी और मालवे के पश्चिमी हिस्से को विजय कर श्रुवभट को अपना सामन्त नरेश बना लिया था।<sup>२</sup>

उसी के यात्रा विवरण से यह भी जाना जाता है कि उस समय

<sup>े</sup> इसकी राजधानी का उसने माही नदी के दिच्छ-पूर्व में होना जिखा है। श्रीयुत सी० वी० वैद्य इससे धारा नगरी का ताल्पर्य जेते हैं।

<sup>े</sup> यह घटना वि० सं० ६६० (ई० स० ६३३) के बाद किसी समय हुई होगी। परन्तु श० सं० ४४६ (वि० सं० ६६१ = ई० स० ६३४) के पहों से मिले लेख से ज्ञात होता है कि इस समय के पूर्व-दिच्या के सोलक्की नरेश पुलकेशी द्वितीय ने भी मालवे (के पश्चिमी भाग) पर विजय प्राप्त की थी।

यह पुलकेशी वि० स० ६६७ (ई० स० ६१०) में गद्दी पर बैठा था।

भोज के पहले का मालवे का इतिहास श्रीर वहाँ की दशा ४३ उज्जैन (पूर्वीमालवे) का राज्य पश्चिमी मालवे (Mo-la-p'o) से जुदा था और उस पर एक ब्राह्मण राजा राज्य करता था। इस उज्जैन का विस्तार भी पश्चिमी मालवे के बराबर ही था।

बागा के बनाए हुई चरित में लिखा है कि—हुईवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन के समय मालवे के राजा (देवगुप्त) ने हुई के वहनोई मौखरी यहवर्मा को मारकर हुई की बहन राज्य श्री को क़ैंद कर लिया था। इसी से वि० सं० ६६३ (ई० सं० ६०६) के करीब राज्य वर्धन ने मालव नरेश पर चढ़ाई की। परन्तु वहाँ से विजय प्राप्त कर लौटते समय मार्ग में उसे गौड़ देश के राजा शशाङ्क ने धोका देकर मार डाला।

इसकी सूचना पाते ही हर्षवर्धन को अपनी बहन को ढूंढने और

<sup>े</sup> जिस प्रकार यशोधर्मन् ने मातृगुप्त को कारमीर का हाकिम बना कर भेज दिया था, उसी प्रकार शायद हर्षवर्धन ने भी उक्त झाह्मण को पूर्वी मालवे का शासक नियत कर दिया हो। या फिर वह मौका पाकर वहाँ का स्वाधीन नरेश बन बैठा हो। हुएन्स्संग के वर्णन से ज्ञात होता है कि मालवे के पूर्वी भाग में बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत कम था।

र यहाँ पर मालवे से प्रसिद्ध मालवदेश का ही उल्लेख है या किसी श्रन्य देश का इसपर ऐतिहासिकों में मतभेद है।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> मौखरियों की राजधानी कन्नौज थी श्रौर उसकी पश्चिमी सीमा माजवे से मिलती श्री।

महाभारत में लिखा है कि साविश्री ने यम को प्रसन्न कर श्रपने पति सत्यवान् के प्राया बचाने के साथ ही श्रपने पिता श्रश्वपति को सौ पुत्रों की प्राप्ति भी करवाई थी। वहीं पर इन सौ पुत्रों को 'मालव' लिखा है। मौलरी श्रपने को मद्भ नरेश श्रश्वपति के वंशज मानते थे। इससे ज्ञात होता है कि शायद ये भी मालव जाति की ही एक शाखा हों।

शत्रुष्टों से बदला लेने के लिये चढ़ाई करनी पड़ी। इसी समय मालवे पर उसका श्रिधकार हो गया।

श्रागे हर्ष वर्धन के समकालीन किव बाएभट्ट के (विक्रम की सातवीं शताब्दी में लिखे) कादम्बरी नामक गद्य काव्य से मालवे की राजधानी उज्जयिनी का वर्णन दिया जाता है:—

"उस समय यह नगरी बड़ी ही समृद्धिशालिनी हो रही थी। इसकी रत्ता के लिये चारों तरफ एक गहरी खाई और मजबूत कोट बना हुआ था। इस कोट पर यथा समय सुफेदी भी होती थी। यहाँ की दूकानों पर शह्क, सीप, मोती, मूंगा, नीलम, कच्चा सोना (वह रेत जिसमें से सोना निकाला जाता था), आदि, अनेक विक्रय की वस्तुएँ घरी रहती थीं। नगर में अनेक चित्र शालाएं थीं, और उनमें सुन्दर सुन्दर चित्र वने थे। चौराहों पर सुफेदी किए हुए बड़े बड़े मिन्दर थे। इनपर सोने के कलश और सुफेद ध्वजाएँ लगी थीं। इनमें सब से बड़ा मिन्दर महाकाल का था। नगर के बाहर चारों तरफ सुफेदी की हुई ऊँची जगत के कुंए बने थे, और रहट के द्वारा उनके आस पास भूकीमि सींची जाती थी। वहाँ पर केवड़े के बुत्तों की भी बहुतायत थी। अन्य बड़े बगीचों के अलावा घरों के चारों तरफ भी छोटे छोटे बगीचे लगाए जाते थे और उनमें लगे पुष्पों से नगर की हवा सुगन्धित रहती थी।

वसन्त ऋतु में, जिस समय कामदेव की पूजा की जाती थी, उस समय प्रत्येक घर पर सौभाग्य की सूचक घंटियाँ, लाल फंडियाँ, लाल चॅवर, मूंगे लगी श्रोर मगर के चिन्हवाली ध्वजाएँ लगाई जाती थीं।

नगर के अनेक स्थानों पर ब्राह्मण लोग वेद पाठ किया करते थे। फव्वारों के पास मीर नाचा करते थे। शहर में सैकड़ों तालाब बने थे, जो खिले हुए कमल के फूलों से भरे थे, श्रीर उनमें मगर भी रहते थे। इधर उधर केले के कुंजों में हाथी दाँत के काम से सुशोभित सुन्दर ओंपड़े बने थे। नगर के पास ही सिप्रा नदी बहती थी।

इसके श्रतावा उस नगर के निवासी बड़े ही मालदार थे। नगर में सभागृह, छात्रावास, रहटवाले कुँए, प्याऊ, पुल, श्रादि भी बने थे। यहाँ के लोग ईमानदार, होशियार, श्रनेक देशों की भाषाश्रों श्रीर लिपियों को जाननेवाले, बीर, हास्यप्रिय, धर्मज्ञ, श्रतिथि-सत्कार-परायण, साफ सुथरे रहनेवाले, सचे, सुखी, पुराण, इतिहास श्रीर कथा कहानियों से प्रेम रखने वाले थे। साथ ही वे लोग जुए का भी शौक रखते थे। नगर में सदा ही कोई न कोई उत्सव होता रहता था।"

इस वर्णन में सम्भव है बहुत कुछ श्रातिशयोक्ति हो। फिर भी हतना तो मानना ही होगा कि भारत के मध्य भाग में श्रवस्थित होने के कारण इस नगरी का सम्बन्ध भारत के दित्तिणी श्रीर पश्चिमो दोनों भागों से था श्रीर इसी से यह व्यापार का केन्द्र होने के कारण समृद्धि-शातिनी हो रही थी।

हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसका राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। इससे अनुमान होता है कि उस समय मालवे पर कन्नौज वालों का अधिकार हो गया होगा।

इसके बाद जिस समय काश्मीर नरेश लिलतादित्य ने कन्नौज नरेश यशोवर्मा को हराया, उसी समय उसने श्रवन्ति (पूर्वी-मालवे) पर भी विजय प्राप्त की थी।

कविवाक्पितराजश्रीभवभृत्यादिसेवितः।
 जितो यथौ यशोवमी तद्गुणस्तुतिवन्दिताम् ॥१४४॥
 क क क क क कि
 विशतां दशनश्रेणयस्तस्यावन्तिषु दन्तिनाम्।
 महाकालिकरीटेन्दुज्योत्स्नया छिण्डताः परम् ॥१६३॥
 ( राजतरंगिणी, तरंग ४ )

वी० ए० स्मिथ इस घटना का समय वि० सं० ७६७ (ई० स० ७४०) के आस पास मानते हैं। इसके बाद वि० सं० ८५७ (ई० सं० ८००) के करीब जिस समय पालवंशी नरेश धर्मपाल ने कन्नीज विजय कर वहाँ की गद्दी पर इन्द्रायुध के स्थान पर चक्रायुध को बिठाया उस समय अवन्तिवालों ने भी उसे स्वीकार किया था। इससे अनुमान होता है कि शायद उस समय भी मालवे का सम्बन्ध कन्नीज से रहा हो।

द्तिए के राष्ट्रकूट नरेश गोविन्द्राज तृतीय के श० सं० ७३० (वि० सं० ८६५ = ई० स० ८०८ के दानपत्र से प्रकट होता है कि उसने भी उक्त वर्ष के पूर्व मालवे को जीता था।

इसकी पुष्टि श० सं० ७३४ (वि० सं० ८६९ ई० स० ८१२) के लाट नरेश राष्ट्रकूट कर्क्षराज के दान पत्र से भी होती है। उसमें लिखा है कि उसने गौड़ देश विजयी गुर्जर नरेश से मालवे की रत्ना की थी।

इन श्रवतरणों से प्रकट होता है कि मालवे पर कुछ समय के लिये दिचण के राष्ट्रकूटों का श्राधिपत्य भी रहा था। परन्तु इसके बाद ही कन्नौज विजयी नागभट द्वितीय द्वारा मालवे के दुर्ग का विजय करना लिखा मिलता है।

इस गकार मालव देश पर, अनेक वंशों का राज्य रहने के बाद, वि० सं० ९०० (ई० सं० ८४३) के करीन, परमारों का अधिकार हुआ होगा।

इस वंश के ७वें राजा मुझ (वाक्पति राज) का देहान्त वि० सं० १०५० श्रीर १०५४ (ई० सं० ९९३ श्रीर ९९७) के बीच हुआ था। इस तिये प्रत्येक राजा का २० वर्ष राज्य करना मानकर, वि० सं० १०५०

१ ग्वालियर की प्रशस्ति।

<sup>(</sup> चार्कियालॉजिकल सर्वे आफ इिंग्डिया की ई० स० १६०३—४ की वार्षिक रिपोर्ट ए० २८१)

भोज के पहले का मालवे का इतिहास और वहाँ की दशा ४० (ई० स० ९९३) में से ६ राजाओं के १२० वर्ष निकाल देने से भी इस वंश के प्रथम राजा उपेन्द्र (फुब्एएराज) का समय वि० सं० ९१० से ९३० (ई० स० ८५३ से ८७३) के करीब ही आवेगा।

े डाक्टर बूलर मालवे के परमारों के राज्य का प्रारम्भ है० स० ५०० (वि० सं० ५१७) के घ्रास-पास से मानते हैं। श्रीयुत्त सी० वी० वैद्य का मत है कि, जब मुझ (वाक्पतिराज) घौर भोज के दानपत्रों में इस वंश के नरेशों की वंशावली इस प्रकार मिलती है:—

१ कृष्ण ( उपेन्द्र ), २ वैरिसिंह, ३ सीयक, ४ वाक्पतिराज, ४ सिन्धु-राज श्रीर ६ भोज।

तब केवल उदयपुर (ग्वालियर) की (ई० स० की १२वीं शताब्दी की) प्रशस्ति में वाक्पतिराज के बाद और सिन्धुराज के पहले फिर से १ वैरिसिंह, ६ सीयक, और ७ वाक्पतिराज के नाम लिखे देखकर सिन्धुराज के बड़े आता वाक्पतिराज (मुक्त) को इस वंश का चौथा नरेश मानने के बदले सातवाँ नरेश मान लोगा उचित नहीं है। (नागपुर की प्रशस्ति में इनकी वंशावली वैरिसिंह से ही मिलती है।) इसी अनुमान के आधार पर वे कृष्णराज (उपेन्द्र) का समय ई० सं० ६९० से ६६० (वि० सं० ६६७ से ६८०) के करीब तक मानते हैं। उनका अनुमान है कि कजीज के प्रतिहार नरेश महीपाल के समय दिल्या के राष्ट्रकृट नरेश इन्द्रराज तृतीय के हमले के कारण जिस समय प्रतिहार राज्य शिथिल पड़ गया उसी समय उनके सामन्त कृष्णराज ने स्वाधीन होकर मालवे के स्वतंत्र परमार राज्य की स्थापना की होगी।

परन्तु यह भी सम्भव है कि उपेन्द्र ( हुष्णराज ) से वाक्पतिराज प्रथम तक ये लोग कन्नौजवालों के अधीन रहे हों और वैरिसिंह द्वितीय के समय से ही जिसने अपने छोटे भाई इंबरसिंह को बागड़ का इलाका जागीर में दिया था पहले पहल स्वतन्त्र हुए हों। तथा इसी से तिलकमअरी आदि में इससे पूर्व के नामों के साथ ही उपेन्द्र (कृष्णराज) का नाम भी छोड़ दिया गया हो।

इसके अलावा इससे मिलते हुए एक ही वंश के एकाधिक नरेशों के एक से नामों के उदाहरण दक्तिण श्रीर लाट के राष्ट्रकूटों की वंशावितयों में भी मिलते हैं।

वैद्य महाराय का यह भी कहना है कि प्रतापगढ़ से मिले वि० सं० १००३ (ई० स० १४६) के एक लेख से (ऐपिश्राफ़िया हिचड़का, भाग १४, ए० १८४-१८६) ज्ञात होता है कि चाहमान इन्द्रराज के बनवाए सूर्य मन्दिर के लिये, दामोदर के पुत्र माधव ने अपने स्वामी की आज्ञा से एक गाँव दान दिया था। यह माधव अपने को विह्या (महेन्द्रपाल हितीय) की तरफ़ से नियत किया हुआ उज्जैन का दगहनायक प्रकट करता है। यह दान भी उज्जैन में ही दिया गया था।

ऐसी हालत में उस समय तक मालवे के परमार नरेशों का किसी श्रंश तक कन्नौज के प्रतिहारों के श्रधीन रहना श्रवश्य मानना होगा।

### मालव जाति और उसका चलाया विकम संवत्।

मालवे के प्राचीन इतिहास का वर्णन करने के बाद यहाँ पर मालव जाति का भी कुछ उल्लेख करदेना अनुचित न होगा।

प्राचीन काल में 'मालव' नाम की एक जाति अवन्ति प्रदेश (मध्य-भारत) में रहती थी, और सम्भवतः इसी जाति के निवास के कारण उक्त प्रदेश का नाम मालवा पड़ गया था।

कर्कोटक (जयपुर राज्य) से कुछ ऐसे सिक्के मिले थे, जिन पर 'मालवानां जय' लिखा हुआ था। विद्वान लोगों ने उन सिक्कों को वि० सं० पूर्व १९३ से वि० सं० ३०७ (ई० स० पूर्व २५० से ई० स० २५०) के बीच का अनुमान किया है। इससे ज्ञात होता है कि सम्भवतः ये सिक्के मालव जाति ने अपनी अवन्ति देश की विजय के उपलच में ही चलाए होंगे, और उसी समय अपने नये संवत् की भी खापना की होगी। आधुनिक ऐतिहासिकों के मतानुसार इनका यह संवत् प्रचलित होने के बाद ८९७ वर्ष तक तो मालव संवत्

१ किनगहाम का अनुमान है कि ब्रीक खेखकों ने पंजाब की जिस 'मलोई' जाति का उल्लेख किया है वही ईसा की पहली शताब्दी के करीब राजप्ताने की तरफ़ से होकर मालवे में जा बसी थी।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> शिला लेखों में मिले मालव संवत् के कुछ उदाहरण दिये जाते हैं :—

<sup>(</sup>क) 'श्रोर्मालवगणाम्नाते प्रशस्तकृतसंज्ञिते एकषष्ट्यधिके प्राप्ते समाशतचतुष्ट्ये। त्रर्थात् मालव संवत् ४६१ बीतने पर।

ही कहाता रहा। परन्तु फिर विक्रम संवत् के नाम से प्रसिद्ध हो गया।

(सन्दसीर से मिला नरवर्मा का लेख—ऐपिग्राफ़िया इण्डिका, भाग १२, पृ० ३२०)

> (ख) 'मालवानां गणस्थित्या थाते शतचतुष्टये । त्रिनवत्यधिके-व्दानां' ।

श्रर्थात्—मालवगर्यों के चलाए संवत् ४६३ के बीतने पर।

(मन्दसीर से मिला कुमारगुप्त प्रथम के समय का लेख—'गुप्ता इन्सिकपशन्स, ए॰ ८३।)

(ग) 'संवत्सरशतैर्यातैः सपंचनवत्यर्गितैः सप्तभिर्मालवेशानां'। श्रर्थात्—मालव (देश या जाति के नरेशों के) संवत् ७६४ के बीतने पर।

( कणस्वा—कोटा के पास—से मिला शिवमन्दिर का लेख—इरिड-यन ऐखिटकेरी भा० ११, ५० ४१)

यद्यपि धिनिकि (काठियावाड़) से मिले ७६४ के लेख में संवत् के साथ विक्रम का नाम जुड़ा है :—

"विक्रम संवत्सरशतेषु सप्तसु चतुर्थनवत्यधिकेण्वंकतः ७६४ कार्तिकमासापरपत्ते श्रमावास्यायां श्रादित्यवारे ज्येष्ठानत्तत्रे रविश्रहण पर्वणि।"

#### ( इिवडियन ऐचिटकेरी, भाग १२ पृ० १४४ )

तथापि उस दिन रिववार, ज्येष्टा नक्तत्र श्रीर सूर्यग्रहण का श्रभाव होने श्रीर उस लेख की लिपि के उस समय की लिपि से न मिलने से डाक्टर फ्लीट श्रीर कीलहार्न उसे जाली बतलाते हैं।

> <sup>५</sup> बेखों में मिला सब से पहला विक्रम संवत् का उल्लेख— 'वसुनवश्रष्टीवर्षा गतस्य कालस्य विक्रमाख्यस्य'।

समुद्रगुप्त के इलाहाबाद वाले लेख में उसका इसी मालव जाति से कर वसूल करना लिखा है।

श्रर्थात्-विक्रम संवत् के पश्प वर्ष बोतने पर।

( घौलपुर का चौहान चयडमहासेन का लेख—इविडयन ऐबिटक्रेरी भाग १६, ए॰ ३४)

डाक्टर कीलहाने का श्रनुमान है कि ईसवी सन् १४४ (वि० सं० ६०१) में मालवे के प्रतापी राजा यशोधमां ने करूर (मुलतान के पास) में हूच नरेश मिहिरकुल को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की श्रौर उसी समय पूर्व प्रचलित मालव सं० में १६ वर्ष जोड़कर उसे ६०० वर्ष का प्रराना घोषित कर दिया। साथ ही उसका नाम बदलकर मालव संवत् के स्थान पर विक्रम संवत् रख दिया।

परन्तु एक तो यशोधर्मा के विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करने का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। दूसरा एक प्रतापी राजा ग्रपना निज का संवत् न चलाकर दूसरे के चलाए संवत् का नाम बदलने के साथ ही उसमें १६ वर्ष जोड़कर उसे ६०० वर्ष का पुराना सिद्ध करने की चेष्टा करे ग्रह भी सम्भव प्रतीत नहीं होता। तीसरा श्रीयुत सी० वी० वैद्य ने ग्रजबेरूनी के ग्राधार पर करूर के ग्रुद्ध का ई० स० १४४ (वि० सं० ६०३) से बहुत पहले होना सिद्ध किया है।

मिस्टर बी॰ ए॰ स्मिथ भी इस घटना का समय ई॰ स॰ ४२८ (वि॰ सं॰ ४८४) के करीब मानते हैं।

डाक्टर प्रलीट कनिष्क को विक्रम संवत् का चलानेवाला मानते हैं।
परन्तु यह भी श्रनुमान ही है। मिस्टर वी॰ ए॰ स्मिथ श्रीर सर भण्डारकर का
श्रनुमान है कि गुसवंशी चन्द्रगुप्त द्वितीय ने, जिसकी उपाधि 'विक्रमादित्य'
थी, इस मालव संवत् का नाम बदलकर विक्रम संवत् रख दिया था। परन्तु
जब एक तो स्वयं चन्द्रगुप्त के पूर्वजों का चलाया गुप्त संवत् उस समय श्रीर
उसके बाद तक भी प्रचलित था, दूसरा चन्द्रगुप्त द्वितीय के बाद भी करीब

४०० वर्षों तक विक्रम संवत् का नाम मालव संवत् ही लिखा जाता था, तब समक में नहीं त्राता कि यह मत कहाँ तक ठीक हो सकता है ?

इसके अलावा यह भी सिद्ध नहीं होता कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ही सब से पहला विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करनेवाला था; क्योंकि आन्ध्र-वंशी नरेश हाल (शालिवाहन) की, जिसका समय स्वयं वी० ए० स्मिथ के मतानुसार ई० स० ४० (वि० सं० १०७) के करीब आता है, बनाई प्राचीन मराठी भाषा की 'गाथा ससशती' में यह गाथा मिलती है:—

> संवाहणसुहरसतोसिएण देन्तेण तुहकरे लक्खं। चललेण विक्रमाइचचरित्रमणुसिक्खित्रं तिस्सा॥ (गाथा ४६४, श्लो॰ ६४)

संस्कृतच्छाया-

संवाहन-सुखरसतोषितेन ददता तवकरे लज्ञम्। चरणेन विक्रमादित्यचरितमनुशिद्यितं तस्याः॥

इससे उस समय के पूर्व भी विक्रमादित्य का, जो एक प्रसिद्ध दानी था, होना प्रकट होता है।

इसी प्रकार (सर भगडारकर के मतानुसार) हाल (सातवाहन) ही के समय की बनी महाकवि गुणाड्य-रचित पैशाची भाषा की 'बृहत्कथा' नामक पुस्तक में भी विक्रमादित्य का नाम श्राया है। इससे भी उपर्युक्त कथन की ही प्रष्टि होती है।

यद्यपि 'बृहत्कथा' नामक ब्रन्थ श्रभी तक नहीं मिला है, तथापि उसका 'कथा सरित्सागर' नाम का संस्कृतानुवाद, जो सोमदेव भट्ट ने विक्रम की बारहवीं श्रताब्दी में तैयार किया था, प्राप्त हो

<sup>\*</sup> यह श्रनुवाद सोमदेव ने काश्मीर नरेश श्रनन्तराज के समय (वि० सं० १०७४ श्रीर ११३७ — ई० स० १०२८ श्रीर १०८० के बीच उसकी विदुषी रानी सूर्यवती की श्राज्ञा से बनाया था। इसके २४ हज़ार स्टोकों में गुणाक्य रचित १ जाख श्लोकों की शृहक्कथा का सार है।

चुका है । उसके खंबक ६ तरंग १ में उज्जैन नरेश विक्रमसिंह का उल्लेख हैं।

कल्हण की बनाई राजतरंगिणी में भी शकारि विक्रमादित्य का उल्लेख मिलता है।

इतिहास से प्रकट होता है कि ईसवी सन् से करीब १४० (वि० सं० से ६३) वर्ष पूर्व शक लोग उत्तर-परिचम की तरफ़ से भारत में श्राए थे। उनकी एक शाखा ने अपना राज्य मथुरा में और दूसरी ने काठियावाड़ में स्थापित किया था। यद्यपि दसरी शाखा के शकों (जन्नपों) को चन्द्रगुप्त द्वितीय ने हराया था, तथापि पहली (मथुरा की) शाखा का विक्रम संवत् के प्रारम्भ के निकट (इ० स० से ४७ वर्ष पूर्व ) से ही कुछ पता नहीं चलता । ऐसी हालत में सम्भव है शकों की उस शाखा के राज्य की समाप्ति मालव-नरेश विक्रमादित्य ने ही की हो, और उसी की यादगार में श्रपना नया संवत् चलाया हो। यह तो मानी हुई बात है कि मालव जाति के लोगों का एक गण राज्य (Oligarchical) था। सम्भव है, विक्रमादित्य के उसका मुखिया ( President ) होने के कारण उसका चलाया संवत पहले पहल मालव और विक्रम दोनों नामों से प्रसिद्ध रहा हो, परन्तु कालान्तर में मालव जाति के प्रभाव के घटजाने श्रीर दन्तकथाओं श्रादि के कारण विक्रम का यश खुब फैल जाने से लोगों ने इसे मालव संवत् के स्थान में विक्रम संवत् कहना ही उचित समम लिया हो। परन्तु फिर भी इस विषय में स्रभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

इस संवत् का प्रारम्भ किलयुग संवत् के ३०४४ वर्ष वाद हुआ था। इसका और शक संवत् का अन्तर १३४ वर्ष का और इसका और ईसवी सन् का अन्तर करीब ४७ वर्ष का है। इस लिये विक्रम संवत् में ३०४४ वर्ष जोड़ने से किलयुग संवत्, तथा उस में से १३४ वर्ष निकालने से शक संवत् और ४६ या ४७ घटाने से ईसवी सन् आ जाता है।

उत्तरी भारत वाले इसका प्रारम्भ, चैत्र शुक्का ९ से, श्रीर दिचिगी

भारत वाले, कार्तिक श्रुक्का १ से मानते हैं। इससे उत्तरी विक्रम संवत् का प्रारम्भ दिच्छी विक्रम संवत् से ७ महीने पूर्व ही हो जाता है। इसी प्रकार उत्तरीभारत में इसके महीनों का प्रारम्भ कृष्णपत्त की १ से होकर उनका अन्त श्रुक्कपत्त की १४ को होता है। परन्तु दिच्छी भारत में महीनों का प्रारम्भ श्रुक्क पत्त की १ को और अन्त कृष्णपत्त की ३० को माना जाता है। इसी से उत्तरी भारत के महीने पूर्णिमान्त और दिच्छी भारत के अमान्त कहलाते हैं।

इसके श्रलावा यद्यपि दोनों स्थानों के प्रत्येक मास का शुक्क पच एक ही रहता है, तथापि उत्तरी भारत का कृष्ण पच दिच्छी। भारत के कृष्ण पच से एक मास पूर्व श्राजाता है। श्रर्थात् जब उत्तरी भारतवालों का वैशाख कृष्ण होता है तो दिच्छी। भारतवालों का चैत्र कृष्ण समका जाता है। परन्तु उनके यहाँ महीने का प्रारम्भ शुक्क पच की १ से मानने के कारण शुक्कपच में दोनों का वैशाख शुक्क श्राजाता है।

पहले काठियानाल, गुजरात श्रीर राजपूताने के कुछ भागों में विक्रम संवत् का प्रारम्भ श्रापाढ शुक्क १ से भी माना जाता था जैसा कि श्रागे के श्रवतरणों से सिद्ध होगा:—

(क) " श्रीमन्तृपविक्रमसमयातीतत्राषाढादि संवत् १४४४ वर्षे शाके १४२० माघमासे पंचम्यां"

श्रदाविज (श्रहमदाबाद ) से मिला लेख (इरिडयन ऐरिटक्वेरी, भाग १८, ए० २४१)

(ख) "श्री मन्नृपविक्रमावर्कराज्यसमयातीत संवत् १६ श्राषाढि २३ वर्षे (१६२३) शाके १४=="

बेसा ( इंगरपुर ) से मिला लेख

राजपूताने के उदयपुर राज्य में विक्रम संवत् का प्रारम्भ श्रावण कृष्ण १ से माना जाता है।

इसी प्रकार मारवाड प्रान्त के सेठ साहुकार भी इसका प्रारम्भ उसी दिन से मानते हैं।

# राज भोज के पूर्व की भारत की दशा।

इससे पहले मालवे का संचिप्त इतिहास दिया जा चुका है। इस अध्याय में भोज के पूर्व के भारत की दशा का संचिप्त विवरण लिखा। जाता है।

सम्राट् अशोक के समय से ही भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया था। यद्यपि बीच बीच में ग्रुङ्ग और गुप्त वंशी नरेशों के समय राज्य की तरफ से वैदिक धर्म का फिर से उत्तेजना मिली थी तथापि उस में स्थिरता न होने से सर्व साधारण का अनुराग बौद्ध धर्म के प्रति अधिकांश में वैसा ही बना रहा। पहले पहल वि० सं० ७५० ई० स० ७०० के करीब कुमारिल ने और इसके बाद वि० सं० ८५० (ई० स० ८००) के करीब शङ्कर ने बौद्धमत के स्थान पर फिर से वैदिक मत की स्थापन करने की चेष्टा की। इससे बौद्ध धर्म के बड़ा धक्का लगा और लोगों की सहानुभूति बौद्ध धर्म के अनुयायी अन्य जाति के नरेशों की तरफ से हटकर फिरसे पुराने त्रिय राजवंशों की तरफ हो गई। यही कारण था कि वे लोग राजनैतिक रङ्गभूमि में एक वार फिर अपना कार्य करते हुए दिखाई देने लगे। बौद्धमत का स्थान पञ्चदेवों (शिव, विष्णु, गण्पात, देवी और सूर्य) की उपासना ने लिया। परन्तु उस समय के उपासक अजकल के उपासकों की तरह एक दूसरे से द्वेष नहीं रखते थे।

यद्यपि वैदिक मत के फिर से प्रचार होने के कारण जितना धका बौद्धमौत को लगा था उतना जैनमत को नहीं लगा, तथापि उसमें भी बहुत कुछ शिथिलता आगई थी और वे सर्व साधारण लोग, जो अब तक बौद्ध और जैन धर्म के प्रंथों के पठन पाठन के लिये प्राकृत की अप- नाते चले आते थे, अब से वैदिक अथवा पौराणिक ग्रंथों की जानकारी के लिये संस्कृत की अपनाने लगे परन्तु जब व्याकरण के नियमों आदि के कारण उन्हें इस कार्य में कठिनता प्रतीत होने लगी, तब उन्होंने अनेक प्राकृत और प्रादेशिक शब्दों के मिश्रण से धीरे धीरे प्रान्तिक भाषाओं की जन्म देना प्रारम्भ करदिया।

श्रीयुत सी० वी० वैद्य का अनुमान है कि वि० सं० १०५७ (ई० स० १०००) तक प्राकृत से उत्पन्न हुई महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी और पैशाची भाषाओं का स्थान मराठी, हिन्दी, बंगला और पंजाबी भाषाएँ लेने लगी थीं। इसी प्राकर दिन्या की तामील, मलयालं, तेलेगु, कनारी, श्रीदि भाषाएँ भी अस्तित्व में आ गई थीं।

उस समय प्रान्त भेद या श्रसवर्ण विवाह से उत्पन्न हुई उपजा-तियों का श्रस्तित्व बहुत कम था। भारतवर्ष भर के ब्राह्मण, चित्रय श्रौर वैश्य एक ही समसे जाते थे। ये लोग सवर्ण विवाह के साथ साथ श्रनु-लोम विवाह भी कर सकते थे। ऐसे श्रनुलोम विवाहों की सन्तान माता के वर्ण की मानी जाती थी। उस समय ब्राह्मणों की पहचान उनके गोत्र श्रौर उनकी शाखा से ही की जाती थी।

इच्नाबुर्दादवा ने हि० स० ३०० (वि० सं० ९६९ = ई० स० ९१२) के करीब 'किताबुल मसालिक वडल ममासिक' नामक पुस्तक

<sup>े</sup> लाट ( दिच्या-गुजरात ) की भाषा से ही आधुनिक गुजराती का जन्म माना जाता है।

र श्रात्तमसूदी ने हि॰ सं॰ ३३२ (वि॰ सं॰ १००१ = ई॰ सं॰ ६४४) में लिखी श्रपनी 'मुरूजुल ज़हब' नामक पुस्तक में मानकीर (मान्य-खेट) के राष्ट्रकूटों के यहाँ की भाषा का नाम 'कीरिया' लिखा है।

<sup>(</sup> ईलियट्स हिस्टी श्राफ्र इण्डिया, भा॰ १ ए० २४ )

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> ईसवी सन् की १८ वीं शताब्दी में उत्पन्न हुए ब्राह्मण राजशेखर का विवाह चाहमान वंश की चत्रिय कन्या से हुआ था।

लिखी थी। उसके लेख से अकट होता है कि उस समय हिन्दुस्तान में कुल मिलकर नीचे लिखी सात जातियाँ थीं :—

- १ साब्फ्रीन्या—यह सब से उच्चजाति मानी जाती थी, श्रीर राजा लोग इसी जाति से चुने जाते थे। (श्रीयुत सी० वी० वैद्य इस शब्द को 'सुचत्रिय' का विगड़ा हुन्या रूप मानते हैं।)
- २ ब्रह्म-ये शराब विलकुल नहीं पीते थे।
- ३ कतरीत्र—ये शराब के केवल तीन प्याले तक पी सकते थे। ब्राह्मण लोग इनकी कन्यात्रों के साथ विवाह करलेते थे। परन्तु वे त्रापनी कन्याएँ इन्हें नहीं देते थे। (यह शब्द 'चत्रिय' का विगड़ा हुआ रूप प्रतीत होता है। २)
- ४ सुद्रिया-ये खेती करते थे।
- ५ बैसुरा-ये शिल्पी और व्यापारी होते थे।
- ६ संडालिआ—ये नीच काम किया करते थे। (यह शायद चांडाल का विगड़ा हुआ रूप हो।)
- लहुड़—ये लोग कुशलता के कार्य दिखला कर जनता के प्रसन्न किया
   करते थे और इनकी स्त्रियाँ श्रंगार-प्रिय होती थीं। ( शायद
   ये लोग नट, श्रादि का पेशा करनेवाले हों)

र सम्भव है उस समय खेती। करने वाले चित्रियों का एक जत्था श्रलग ही बनगया हो। मारवाड़ में इस समय भी यह कहावत प्रचलित है कि 'जोध-पुर में राज करे वे जोधाही दूजा' श्रर्थात् जोधपुर बसाने वाले राव जोधजी के श्रन्य साधारण वंशज उन्हीं के वंशज जोधपुर नरेशों की समतानहीं कर सकते।

<sup>ै</sup> इिलयट्स हिस्ट्री श्रॉफ इिलडिया, भा० १ ए० १६-१७। (वहीं पर भारत में कुल ४२ संप्रदायों का होना भी लिखा है।) मैगैस्थनीज़ ने भी श्राज से २२ सौ वर्ष पूर्व के श्रपने भारतीय विवरण में इनसे मिलती हुई सात जातियों का वर्णन किया है।

इब्नखुर्दादबा एक विदेशी ( अरब ) और भिन्न संस्कृति का पुरुष था। इसीसे उसने ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य और शुद्धों के कम के सममने में भूल की हो तो आश्चर्य नहीं। इस अनुमान की पृष्टि व्यापारी सुले-मान की हि० स० २३७ (वि० सं० ९०९ = ई० स० ८५२) में लिखी 'सल्सिला नुत्तवारीख' नाम की पुस्तक से भी होती है।

उसमें लिखा है :--

"भारतीय राज्यों में सबसे उच्च एक ही वंश समभा जाता है। इसी के हाथ में शक्ति रहती है। राजा अपने उत्तराधिकारी के नियत करता है। इस वंश के लोग पढ़े लिखे और वैद्य होते हैं। इनकी जाति अलग ही है और इनका पेशा दूसरी जाति के लोग नहीं कर सकते।"

परन्तु वास्तव में द्विजातियों (ब्राह्मण, ज्ञत्रिय श्रौर वैश्यों) में एक दूसरे का पेशा श्रपनाने में विशेष बाधा नहीं थीं।

श्रतमसङ्गी के लेख<sup>२</sup> से प्रकट होता है कि —''श्रन्य कृष्ण वर्ण के लोगों से हिन्दू लोग बुद्धि, राज्य प्रणाली, उच विचार, शिक्ष, श्रौर रंग में श्रेष्ठ थे।"

उसी के लेख से यह भी ज्ञात होता है कि—"हिन्दू शराब नहीं पीते थे और पीनेवालों से घुणा करते थे। इसका कारण धार्मिक बाधा न होकर शराब से होनेवाला विचार शक्ति का हास ही समभा जाता था। यदि उस समय के किसी राजा का मिद्रा सेवन करना सिद्ध हो जाता था तो उसे राज्य से हाथ धोना पड़ता था, क्योंकि उस समय के भारत वासियों का मत था कि राजा की मानसिक शक्ति पर शराब का असर हो जाने से उसकी राज्य करने की शक्ति का लोप हो जाता है।"

१ ईलियट्स हिस्टी श्रॉफ इंग्डिया, भा० १, ५० ६।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> ईिलयट्स हिस्ट्री घॉफ़ इंग्डिया, भा० १, ५० २०।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> ईलियट्स हिस्ट्री श्रॉफ़ इंग्डिया, भा० १, ५० २०।

यद्यपि उन दिनों वैदिक धर्म का प्रभाव बढ़ा चढ़ा था, तथापि बौद्ध और जैनमत के संस्कारों के कारण लोग जीवहिंसा और मांस भन्नण से परहेज करते थे। परन्तु यज्ञ और श्राद्ध में इसका निषेध नहीं समभा जाता था। विश्वासण लोग गाय के दूध के सिवाय बकरी आदि का दूध और लहसुन, प्याज आदि नहीं खाते थे। सारे ही द्विज (ब्राह्मण, चित्रय और वैश्य) एक दूसरे के हाथ का भोजन करने में परहेज नहीं करते थे। साथ ही सच्छूद्रों के हाथ का भोजन भी प्राह्म समभा जाता था। वि

सिंध और मुलतान के। छोड़ कर, जहाँ मुसलमानों का प्रभाव पड़ चुका था, अन्य प्रदेशों के भारतीय लोग बहुधा उष्णीष उत्तरीय और अधोवस्व (साफ़ा, दुपट्टा और धोती) ही पहनते थे। परन्तु विदेशियों के सम्बन्ध के कारण पायजामा चोला और बाहोंवाली बंडी का प्रचार भी हो चला था। स्त्रियाँ कंचुकी, साड़ी या लहुँगा पहनतीं थीं।

श्रार्य नरेशों में से यदि एक नरेश दूसरे पड़ौसी नरेश पर विजय प्राप्त करता था तो उसी नरेश की या उसके वंश के किसी अन्य व्यक्ति की वहाँ का अधिकर सौंप देता था। इहाँ विजेता इसकी एवज में उससे

श्वास-स्मृति में जिखा है:—
नाश्नीयाद् ब्राह्मणोमांसमिनयुक्तः कथंचन ।
कतौ श्राद्धे नियुक्तो वा श्रनश्चन पतित द्विजः ॥
मृगयोपार्जितं मांसमभ्यर्च्यपितृदेवताः ।
स्तित्रयो द्वादशोनं तत्कीत्वा वैश्योपि धर्मतः ॥

व्यास-स्मृति में लिखा है:— धर्मेणान्योन्यभोज्यात्राः द्विज्ञास्तु विदितान्वयाः । नापितान्वयमित्रार्द्धसीरिणो दासगोपकाः ॥ ग्रद्भाणामप्यमीषां तु भुक्त्वान्नं नैव दुष्यति ।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> ग्रब्ज़ईद के लेख से भी इसकी पुष्टि होती है। ( ईलियट्स हिस्ट्री श्रॉफ़ इण्डिया, भा० १, पृ० ७ )

कर के रूप में एक उचित रकम अवश्य ठहरा लेता था। परन्तु अनार्य (द्रविड़) लोगों में यह प्रथा नहीं थी।

अरब व्यापारी सुलैमान के लेख से प्रकट होता है कि—भारतीय नरेशों के पास बड़ी बड़ी सेनाएँ रहती थीं। परन्तु उनके। वेतन नहीं दिया जाता था। राजा लोग धार्मिक युद्ध के समय ही उन्हें एकत्रित किया करते थे। ये सैनिक लोग उस समय भी राजा से बिना कुछ लिए ही अपने निर्वाह का प्रबन्ध आप करते थे।

इससे अनुमान होता है कि सम्भवतः उन सैनिकों के। ऐसे कार्यी के लिए वंश परम्परागत भूमि मिली रहती थी। परन्तु द्विए के राष्ट्र-कूटों, कन्नौज के प्रतिहारों और बंगाल के पालों के यहाँ वेतन भोगी सेना भी रहती थी। ऐसी सेनाओं में देशी और विदेशी दोनों ही सैनिक भरती हो सकते थे। सेना में अधिकतर हाथी, सवार और पैदल ही रहते थे और उस समय के राजा लोग अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे।

राजा लोग खेती की उपज का छठा और व्यापार की आय का पचासवाँ भाग कर के रूप में लेते थे।

उस समय काबुल से कामरूप श्रौर कोंकन तक श्रधिकतर चत्रिय जाति के नरेशों का ही श्रधिकार था।

प्रबन्ध के सुभीते के लिये वे अपने राज्य की कई प्रदेशों में बांट देते थे, जिन्हें भुक्ति (जिला), मंडल (तालुका), विषय (तहसील), आदि कहते थे।

इसी प्रकार राज्य प्रबन्ध के लिये अनेक राज-कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे, जो राष्ट्रपति (सूबेदार), विषय पति (तहसीलदार), महत्तर (गाँव का मुखिया), पृट्टिकल (पटेल), आदि कहाते थे।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ईलियट्स हिस्ट्री श्राफ्त हिराड्या, भा० १, ए० ७।

### भोज के समय की भारत की दशा।

#### यवन आक्रमण

राजा भोज के गद्दी पर बैठने के पूर्व से ही भारत के इतिहास में एक महान् परिवर्तन होना प्रारम्भ हो गया था। वि० सं० १०३४ (ई० स० ९७७) में गजनी के सुलतान अबू इसहाक के मरने पर उसका सेनापति (और उसके पिता अलप्तगीन का तुर्की जाति का गुलाम) अमीर सुबुक्तगीन गजनी के तख्त पर बैठा। इसके बाद उसी वर्ष उसने अपने पुत्र सुलतान महमूद को साथ लेकर हिन्दुस्तान पर चढ़ाई की। उस समय सरहिंद से लमगान और मुलतान से काश्मीर तक का प्रदेश भीमपाल के पुत्र जयपाल के अधिकार में था और वह भटिएडा के किले में निवास करता था। यद्यपि एक बार तो जयपाल ने आगे बढ़ सुबुक्तगीन की सेना का बड़ी वीरता से सामना किया, तथापि अन्त में उसे हार मानकर सिन्ध करनी पड़ी। अमीर सुबुक्तगीन ने अपने पुत्र

<sup>° &#</sup>x27;फत्हुल बुल दान' में लिखा है कि जुनैद ने उज्जैन पर सेना भेजी श्रीर हबीद को सेना सहित मालवे की तरफ़ भेजा। इन लोगों ने उक्त प्रदेशों को खब रौंदा।

<sup>(</sup> इतियट् का श्रनुवाद, भा० १, ५० १२६ )

यह घटना हि० स० १० $\chi$ , (वि० सं० ७५१ = ई० स० ७२४ ) के करीब की है।

र तारीख़ फ़रिश्ता में जयपाल को बाह्यण लिखा है। (बिग्ज का श्रतुवाद, भा० ३, ५० १४)

महमृद की इच्छा के विरुद्ध होते हुए भी उस सन्धि को स्वीकार कर लिया।

इस सिन्ध की एवज में राजा ने सुबुक्तगीन को ५० हाथी और बहुत सा द्रव्य देने का वादा किया था। इसमें से कुछ तो उसी समय दे दिया गया और कुछ के लिये उसने लाहोर से भेजने का वादा कर सुबुक्तगीन के आदमी अपने साथ ले लिये। इन साथ चलनेवालों की प्राण-रत्ता का विश्वास दिलाने को राजा ने भी अपने कुछ आदमी अमीर के पास छोड़ दिए थे। परन्तु लाहोर पहुँचते ही राजा ने (अमीर को गजनी की तरफ गया समक) उन साथ में आए हुए यवनों को क़ैद कर दिया।

फरिश्ता लिखता है कि—उस समय हिन्दुस्तान के राजाओं के यहाँ ऐसे कामों पर विचार करने के लिये सभा की जाती थी और उसी के निश्चयानुसार सब काम होता था। सभा में ब्राह्मण राजा की दाहिनी और और जीत्रय वाँई श्रोर स्थान पाते थे।

परन्तु राजा ने सभासदों का कहना न माना। जब सुबुक्तगीन को (गजनी में) यह समाचार मिला तब उसने इसका बदला लेने के लिये तत्काल जयपाल पर चढ़ाई करदी। यह देख जयपाल भी देहली, अजमेर, कालिंजर और कन्नौज के नरेशों को लेकर उसके सुकाबले को आया। सुबुक्तगीन ने अपने सैनिकों के पाँच पाँच सौ के दस्ते बनाकर उन्हें बारी बारी से हिन्दुओं की सेना के एक ही भाग पर हमला करने की आज्ञा दी। परन्तु अन्त में जब उसने हिन्दुओं की फीज को घबराई हुई देखा तब एकाएक सम्मिलित बल से उसपर हमला कर दिया। इससे भारतीय सेना के पैर उखड़ गए। यह देख यवन वाहिनी ने भी नीलाब (सिंधु) नदी तक उसका पीछा किया। इस विजय में लूट के बहुत से माल के साथ ही नीलाब (सिंधु) नदी का पश्चिमी प्रान्त भी सुसलमानों के आबिकार में चला गया।

इसके बाद पेशावर में अपना प्रतिनिधि और उसकी रक्षा के लिये २००० सैनिक १ रखकर सुबुक्तगीन गजनी लौट गया। र

सुबुक्तगीन के बाद उसके पुत्र महसूद ने भारतीय नरेशों के वैमनस्य से लाभ उठाने का विचार कर वि० सं० १०५७ (ई० स० १००१ = हि० स० ३९१) से वि० सं० १०८४ (ई० स० १०२७ = हि० स० ४१८) तक हिन्दुस्तान पर अनेक आक्रमण किए।

वि० सं० १०६६ (ई० स० १००९ = हि० सं० ३९९) में मुल-तान के शासक दाऊद की सहायता करने के कारण महमूद ने जयपाल के पुत्र ज्ञानन्दपाल पर चढ़ाई की। यह देख ज्ञानन्दपाल ने ज्ञन्य भारतीय नरेशों को भी ज्ञपनी सहायता के लिये बुलवाया। इसपर उज्जैन, ग्वालियर, कालिंजर, कन्नौज, देहली ज्ञौर अजमेर के राजा उसकी सहायता को पहुँचे। इन हिन्दू नरेशों की सम्मिलित सैन्य का पड़ाव ४० दिन तक पेशावर के पास रहा। इस युद्ध के खर्चे के लिये अनेक प्रान्तों की खियों ने अपने जेवर वगैरा बेचकर बहुत सा धन भेजा था और गक्खर वीर भी इसमें भाग लेने के लिये आ उपस्थित हुए थे।

महमूद ने चित्रय वीरों के बलवीर्य की परीचा करने के लिये पहले अपनी तरफ के १००० सैनिकों को आगे बढ़ उनपर तीर चलाने की आज्ञा दी। उसका खयाल था कि इससे कुद्ध होकर राजपूत लोग खयं ही आक्रमण कर देंगे। परन्तु उसी समय गक्खरों ने आगे बढ़

<sup>े</sup> बिग्ज़ के अनुवाद में १००० सवार लिखे हैं।

<sup>(</sup>देखो भा० १, पृ० १६)

र फ़रिश्ता, भा० १, प्र० १६-२० (बिग्ज़ का ग्राँगरेज़ी श्रानुवाद, भा० १, प्र० १६-१६)।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> त्रिक्त के श्रनुवाद में ६००० सैनिकों को श्राज्ञा देना लिखा है। (देखो भा० १, ए० ४६)

उसके सैनिकों का इस वीरता से सामना किया कि स्वयं महमूद के बढ़ावा देते रहने पर भी यवन तीरंदाजों के पैर उखड़ गए। यह देख ३०००० वीर गक्खर नंगे सिर और नंगे पैर शख्न लेकर मुसलमानी फौज पर टूट पड़े। थोड़ी देर के घोर संप्राम में तीन चार हजार गजनवी काट डाले गए। सुलतान स्वयं भी एक तरफ हटकर लड़ाई बन्द करनेवाला ही था कि अकस्मात् एक नफ्थे के गोले की आवाज से आनन्दपाल का हाथी भड़क कर भाग खड़ा हुआ। बस फिर क्या था। हिन्दू सैनिकों ने समका कि हमारी हार हो गई है और आनन्दपाल शत्रु को पीठ दिखाकर जा रहा है। यह सोच वे भी भाग खड़े हुए। महमूद की हार भाग्य के बल से एकाएक जीत में बदल गई। इससे ८००० हिन्दू योद्धा भागते हुए मारे गए और बहुत से माल असबाब के साथ ही तीस हाथी महमूद के हाथ लगे। व

इस युद्ध में आनन्दपाल की सहायता करनेवाला उज्जैन का राजा सम्भवतः भोज ही था।

महमूद के इन हमलों के कारण पंजाब, मथुरा, सोमनाथ, कालिंजर, आदि पर उसका अधिकार हो गया।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> ब्रिग्ज़ के अनुवाद में ४००० मुसलमानों का मारा जाना लिखा है।

<sup>(</sup> भा० १, ए० ४७ )

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> एक जलनेवाला पदार्थ।

र फ़रिश्ता, भा० १, पृ० २६ ( ब्रिग्ज़ का ग्रॅगरेज़ी श्रनुवाद, भा० १, पृ० ४६-४७ )।

४ 'दीवाने सखमान' में महमूद गज़नवी को, श्रपनी युवराज श्रवस्था में, मालवा श्रौर उज्जैन पर श्राक्रमण कर वहाँ के लोगों को भगानेवाला जिखा है।

<sup>(</sup> ईजियट का अनुवाद भा० ४, ए० ४२४ )

### राजा भोज।

पहले लिखा जा चुका है कि परमार नरेश मुझ (वाक्पितराज द्वितीय) ने अपने जीते जी ही अपने भतीजे भोज को गोद ले लिया था। परन्तु उसकी मृत्यु के समय भोज की अवस्था छोटी होने के कारण इस (भोज) का पिता सिन्धुराज मालवे की गद्दी पर बैठा। इसके बाद जब वि० सं० १०५४ (ई० स० ९९७) से वि० सं० १०६६ (ई० स० १०१०) के बीच किसी समय वह भी युद्ध में मारा गया तब राजा भोज मालवे का स्वामी हुआ। १

° जैन शुभशील ने श्रपने बनाए भोजप्रबन्ध में भोज की राज्य-प्राप्ति का समय इस प्रकार लिखा है:—

> विक्रमाद्वासरादष्टमुनिन्योमेन्दुसंमिते । वर्षे मुञ्जपदे भोजभूपः पट्टे निवेशितः ॥ ॥ ॥

प्रथात्—वि० सं० १०७८ (ई० स० १०२१) में मुझ के पीछे भोज गही पर बैठा।

परन्तु यह ठीक प्रतीत नहीं होता; क्योंकि एक तो भोज अपने चचा मुक्ष का उत्तराधिकारी न होकर अपने पिता सिन्धुराज का उत्तराधिकारी था। दूसरा स्वयं भोज का वि० सं० १०७६ (ई० स० १०२०) का ताम्रपत्र मिल खका है।

(ऐपिब्राफ्रिया इंग्डिका, भा० ११, पृ० १८१-१८३)

डाक्टर बूलर भोज के राज्याभिषेक का समय ई० स० १०१० (वि० सं० १०६६—१०६७) श्रनुमान करते हैं।

( ऐपिमाफिया हरिडका, भा० १, ए० २३२ )

परमार वंश में राजा भोज एक प्रतापी श्रीर विख्यात नरेश हुआ है। यह स्वयं विद्वान् श्रीर विद्वानों का श्राश्रयदाता था। इसी से इसका यश श्राज भी भारत में चारों तरक गाया जाता है। भारतीय दन्त-कथाश्रों में शकारि विक्रमादित्य के बाद इसी का स्थान है।

राज्यासन पर बैठने के समय इसकी छायु करीब २० वर्ष की थी।

#### भोज का प्रताप

उदरपुर (ग्वालियर) की प्रशस्ति में लिखा है कि—भोज का राज्य (उत्तर में) हिमालय से (दिन्या में) मलयाचल तक श्रीर (पूर्व में) उदयाचल से (पिरचम में) अस्ताचल तक फैला हुआ था। परन्तु यह केवल किव-कल्पना ही मालूम होती है। यद्यपि मोज एक प्रतापी राजा था, तथापि इसका राज्य इसके चवा मुख्ज (वाक्पतिराज

भोज के राज्यकाल के विषय में एक भविष्यवाणी मिलती है :— पञ्चारात्पञ्चवर्षाणि सप्तमासं दिनत्रयम् । भोजराजेन भोकन्यः सगौडो दिज्ञणापथः ॥

श्रधीत—राजा भोज ४४ वर्ष, ७ महीने श्रीर ३ दिन राज्य करेगा।
भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह का वि० सं० १११२ (ई० स० १०४४) का
एक दानपत्र मिला है। इसिलये यदि भोज का राज्याभिषेक वि० सं० १०४६
(ई० स० १००० के करीब मान लिया जाय तो यह भविष्यवासी ठीक
सिद्ध हो जाती है।

श्रीयुत सी० वी० वैद्य भोज की राज्य प्राप्ति का समय ई० स० १०१० (वि० सं० १०६६) मानकर उसका ४० वर्ष ग्रर्थात् ई० स० १०४० (वि० सं० ११०६) तक राज्य करना ग्रजुमान करते हैं।

श्राकैलासान्मलयगिरितोऽस्तोदयदिद्वयाद्वा ।
 भुक्ता पृथ्वी पृथुनरपतेस्तुल्यरूपेण येन ॥१७॥
 ( ऐपिग्राफिया इचिडका, भा० १, ए० २३४ )

द्वितीय) के राज्य से अधिक विस्तृत नहीं माना जा सकता। नर्मदा के उस उत्तरी प्रदेश का, जो इस समय बुन्देलखण्ड और बघेलखण्ड को छोड़कर मध्यभारत (Central India) में शामिल है, एक बड़ा भाग इसके अधिकार में था। दिचण में इसका राज्य किसी समय गोदावरी के तट तक फैल गया था और इसी नर्मदा और गोदावरी के बीच के प्रदेश के लिये इस बंश के नरेशों और सोलंकियों के बीच बहुधा भगड़ा रहा करता था।

## भोज का पराक्रम

उपर्युक्त उदयपुर ( ग्वालियर ) की प्रशस्ति में भोज के पराक्रम के विषय में लिखा है र कि—इसने चेदीश्वर, इन्द्ररथ, भीम, तोग्गल, कर्णाट और लाट के राजाओं को, गुर्जर के राजाओं को, आर तुरुकों ( मुसलमानों ) को जीता था।

भोज द्वारा जीते गए नरेशों में से चेदीश्वर तो चेदि देश का कलचुरी (हैहयवंशी) नरेश गांगेयदेव था। इन्द्र-

<sup>9</sup> श्रीयुत सी० वी० वैद्य का अनुमान है कि उस समय मालव राज्य के पूर्व में चेदि के हैहय वंशियों का, उत्तर में चित्तौड़ के गुहिलोतों का, पश्चिम में अनहिलवाड़े के और दिल्ला में कल्याय के चालुक्यों (सोलंकियों) का राज्य था। इन में से मेवाड़ के गुहिलोत नरेशों की छोड़कर अन्य राजाओं के और भोजके बीच बहुधा युद्ध होता रहता था

र चेदीश्वरेन्द्ररथ [तोग्ग] ल [भीममु] ख्यान् कर्णाटलाटपतिगुर्जरराट् तुरुष्कान् । यद्भृत्यमात्रविजितानवलो [क्य] मौला । दोष्णां वलानि कथयन्ति न [योद्घृ] लो [कान्] ॥१८॥

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> लाट पर उस समय सोलंकियों का ही श्रधिकार था।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> यद्यपि गांगेयदेव का समय वि० सं० १०१४ से १०११ (ई०

रथ भे श्रीर तोग्गल कौन थे इसका कुछ पता नहीं चलता। भीम श्रण-हिलवाडा (गुजरात) का राजा सोलंकी (चालुक्य) भीमदेव प्रथम था। उसका समय वि० सं० १०७९ से ११२० (ई० स० १०२२ से १०६३) तक माना गया है।

कर्णाटक का राजा सोलंकी (चालुक्य) जयसिंह द्वितीय था। वह वि० सं० १००३ के करीब से १०९९ (ई० स० १०१६ के करीब से १०४२) के करीब तक विद्यमान था<sup>३</sup> (श्रीर उसके बाद वि० सं०

सं० १०३८ से १०४२ ) तक था और उसके बाद वि० सं० ११७६ (ई०स० ११२२) तक उसके पुत्र कर्यादेव ने राज्य किया, तथापि इस घटना का सम्बन्ध गांगेयदेव से ही होना अधिक सम्भव है। इस वंश के राजाओं की राजधानी त्रिपुरी (तेवर-जवलपुर के निकट) थी और गुजरात का पूर्वी भाग भी इन्हीं के अधीन था।

े राजेन्द्र चोल प्रथम ( परकेसरिवर्मन् ) ने श्रादिनगर में इंदिरद्श (इन्द्रस्थ) के हराकर उसका खज़ाना लूट लिया था। यह इन्द्रस्य चन्द्रवंशी था।

( साउथइण्डियन इन्सिक्रपशन्स, भा० १, नं० ६७ और ६८, पृ० ६८ और १००) शायद ये दोनों इन्द्रिय एक ही हों।

र इसका खुलासा हाल इसी प्रकरण में यागे दिया गया है।

्यद्यपि सोलंकी जयसिंह द्वितीय के श० सं० ६४१ (वि० सं० १०७६ = ई० स० १०१६) के लेख में उसे भोज रूपी कमल के लिये चन्द्र समान और मालवे के सम्मिलित सैन्य को हराने वाला लिखा है।

( इचिडयन ऐचिटक्वेरी, भा० ४, ५० १७)

तथापि 'विक्रमाङ्कदेव चरित' में इस बात का उन्नेख नहीं है। उसमें भोज के जीतने का श्रेय सोसेश्वर ( श्राहवमत्र ) की दिया गया है:—

एका गृहीता यदनेन धारा धारासहस्रं यशसो विकीर्णम् ॥१६॥

(विकमाङ्गदेवचरित, सर्ग १)

११२५=ई० स० १०६८) तक उसका उत्तराधिकारी सोमेश्वर प्रथम ( आहवम् ह्न ) रहा।

राजवल्लभ रचित 'भोजचरित' में लिखा है कि—

"भोज के युवावस्था प्राप्त कर राज्य-कार्य सम्हालने पर मुझ की स्त्री कुसुमवती ( तैलप की बहन ) के प्रवन्ध से इसके सामने एक नाटक खेला गया। उसमें तैलप द्वारा मुझ के मारे जाने का दृश्य दिखलाया गया था। उसे देख भोज बहुत क्रुद्ध हुत्रा श्रौर श्रपने चचा का बदला लेने के लिये एक बड़ी सेना लेकर तैलप पर चढ़ चला। इस युद्ध-यात्रा में कुसमवती भी मरदानी पोशाक में इसके साथ थी। युद्ध में तैलप के पकड़े जाने पर भोज ने उसके साथ ठीक वैसा ही बर्ताव किया, जैसा कि उसने ( इसके चचा ) मुझ के साथ किया था। इसके बाद कुसुमवती ने अपनी रोष त्रायु, सरस्वती के तीर पर, बौद्ध सन्यासिनी के वेश में बिता दी।" परन्तु यह कथा कवि-कल्पित ही प्रतीत होती है; क्योंकि तैलप वि० सं० १०५४ ( ई० स० ९९७ ) में ही मर गया था। उस समय एक तो भोज का पिता सिन्धुराज गद्दी पर था। दूसरा भोज की आयु भी बहुत छोटी थी। ऐसी हालत में यही सम्भव हो सकता है कि भोज ने अपने चचा का बदला लेने के लिये तैलप के तीसरे उत्तराधिकारी जयसिंह द्वितीय पर चढ़ाई की हो और उसे हराकर अपना क्रोध शान्त किया हो।

यदि उपर्युक्त श० सं० ६४१ के लेख में का हाल ठीक हो तो मानना होगा कि भोज ने वि० सं० १०६८ (श० सं० ६३३ = ई० स० १०१२) धौर वि० स० १०७६ (श० सं० ६४१ = ई० स० १०१६) के बीच जयसिंह पर हमला किया था। क्योंकि श० सं० ६३३ के विक्रमादित्य पञ्जम के दो लेख मिल चुके हैं। इसी का उत्तराधिकारी जयसिंह हितीय था।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> विकमाञ्चवेयचरित से जयसिंह का युद्ध में मारा जाना प्रकट होता है।

भोज का दिया वि० सं० १०७६ (ई० स० १०२०) का एक दान पत्र वांसवाड़ें (राजपूताना) से मिला है। उसमें का लिखा हुआ दान (कोंकरा-विजयपर्वारा) कोंकन के विजय की यादगार में दिया गया था। इससे भी ऊपर लिखी घटना की पृष्टि होती है। इसके बाद सम्भवतः इसी का बदला लेने के लिये जयसिंह के पुत्र सोमेश्वर ने भोज पर चढ़ाई की होगी। 'विक्रमाङ्कदेव चरित' नामक काव्य से भी इस घटना की पृष्टि होती है। र

अपय्य दोित्तत ने अपने 'कुवलयानन्द' नामक अलङ्कार के प्रंथ में

उसमें बिखा है:—

यशोवतंसं नगरं सुराणां कुर्वन्नगर्वः समरोत्सवेषु । न्यस्तां स्वहस्तेन पुरंदरस्य यः पारिजातस्रजमाससाद ॥=६॥ (सर्ग १)

परन्तु यदि राजवल्लभ के लिखे भोजचिरत के अनुसार राज्य पर बैठते ही भोज ने कर्णाट वालों पर चढाई की होतो उस समय वहाँ पर तैलप के छोटे पुत्र दशवर्मी का बड़ा लड़का विक्रमादित्य पञ्चम गद्दी पर होगा। क्योंकि उसके समय के शक सं० ६३२ (वि० सं० १०६७ = ई० स० १०१०) के देा लेख (धारवाड़ ज़िले) से मिलचुके हैं और डाक्टर बूलर के मतानुसार भोज भी वि० सं० १०६७ (ई० स० १०१०) में ही गद्दी पर बैठा था।

- ै एपिग्राफ़िया इण्डिका, भा० ११, ए० १८१-१८३)
- र भोजज्ञमाभृद्भुजपञ्चरेपि यः कीर्तिहंसी विरसी चकार ॥१६॥

क क्ष्म प्रहीता यदनेन धारा
 धारासहस्रं यशसो विकीर्णम् ॥६६॥

(विक्रमाञ्चदेव चरित, सर्ग १)

'अप्रस्तुत प्रशंसा' का उदाहरण देते हुए एक क्षोक उद्धृत किया है। वस में समुद्र और नर्मदा के बीच वार्तालाप करवाकर यह प्रकट किया गया है कि कुन्तलेश्वर के हमले में मरे हुए मालवे वालों की स्त्रियों के रोने से जो कज्जल मिले आँस् बहे उन से नर्मदा का पानी भी यमुना के जल के समान काला हो गया।

यद्यपि इस स्रोक में किसी राजाका नाम नहीं दिया गया है तथापि इससे कुन्तलेश्वर का मालवे पर चढ़ाई करना साफ प्रकट होता है।

अपर दिए प्रमाणों के मिलाकर देखने से सिद्ध होता है कि यह घटना वास्तव में सेामेश्वर (आहवमझ) के समय की ही है।

परन्तु उदयपुर (ग्वालियर) की प्रशस्ति से प्रकट होता? है कि सेामेश्वर के साथ के युद्ध में अन्तिम विजय भोज के ही हाथ रही थी।

गुर्जर नरेशों से कुछ विद्वान कन्नीज के प्रतिहारों का तात्पर्य लेते हैं।

कालिन्दि! ब्रूहि कुम्मोद्भव! जलिधरहं, नाम गृह्णासि कस्मा-च्छुत्रोमें, नर्मदाहं, त्वमि वदिस में नाम कस्मात्सपत्न्याः। मालिन्यं तिह कस्माद्युभविस, मिलत्कज्जलैर्मालवीनां नेत्राम्भोभिः, किमासां समजिन कुपितः कुन्तलद्गोणिपालः॥

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> पुपिचाफ्रिया इण्डिका, भा० १, ५० २३४

श्रीयुत वैद्य का श्रतुमान है कि कन्नौज के प्रतिहार नरेश ही पहले गुर्जर नरेशों के नाम से प्रसिद्ध थे श्रीर सम्भवतः भोज ने प्रतिहार नरेश राज्य-पाल के उत्तराधिकारी (त्रिलोचनपाल) को ही हराया होगा।

<sup>(</sup> मिडियेवल हिन्दू इणिडया, भा ३ प्र० १६६ )

पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में लिखा है कि भोज ने साँभर के चौहान नरेश वीर्यराम के युद्ध में मारा था।

तुरुष्कों के साथ के युद्ध से कुछ विद्वान भोज का महमूद गजनवी के विरुद्ध लाहोर के राजा जयपाल की मदद करना अनुमान करते हैं। परन्तु यह विचारणीय है, क्योंकि एक तो डाक्टर बूलर के मतानुसार भोज उस समय तक गदी पर ही नहीं बैठा था। दूसरा फरिश्ता नामक फारसी के इतिहास में भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। परन्तु उसमें लिखा है कि हिजरी सन् ३९९ (वि० सं० १०६६ = ई० स० १००९) में महमूद गजनवी से जयपाल के पुत्र आनन्दपाल की जो लड़ाई हुई थी, उसमें उज्जैन के राजा ने भी आनन्दपाल की मदद की थी। सम्भवतः

वीर्यरामसुतस्तस्य वीर्येणस्यात्स्मरोपमः ।
 यदि प्रसन्नया द्वष्ट्या न द्वश्येत पिनाकिना ॥६५॥

**::** 

त्रगम्यो यो नरेन्द्राणां सुधादीधिति सुन्दरः । जघ्ने यरास्च यो यस्च भोजेनावन्तिभूभुजा ॥६०॥

( पृथ्वीराजविजय, सर्ग ४ )

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> दि परमार्स ऑफ्र धार ऐग्ड मालवा।

<sup>े</sup> उसमें अमीर सुबुक्तगीन के जयपाल के साथ के युद्ध में देहती अजमेर कार्लिजर और कन्नौज के राजाओं का ही जयपाल की सहायता करना लिखा है। (फरिश्ता, भा० १, ५० २० — ब्रिग्ज़ का श्रंगरेज़ी अनुवाद भा० १, ५० १८)।

४ फरिश्ता, भा० १, पृ० २६ ब्रिक्त का अंगरेक़ी अनुवाद, भा० १, पृ० ४६।

इस युद्ध में घ्यानन्दपाल को सहायता देने वाला उज्जैन नरेश भोज ही था।

राजा मोज के चचा मुख (वाक्पितराज द्वितीय) ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर वहाँ के आहाड़ नामक गाँव का नष्ट किया था। सम्भवतः तब से ही चित्तीड़ श्रीर मालवे से मिलता हुआ मेवाड़ का प्रदेश मालव नरेशों के अधिकार में चला आता

ै तबकाते अकबरी में लिखा है कि हिजरी सन् ४१७ (वि० सं० १०८१ = ई० स० १०२४) में जब महमूद सेामनाथ से वापिस लौट रहा था तब उसने सुना कि परमदेव नाम का एक राजा उससे खड़ने को तैयार है। परन्तु महमूद ने उससे खड़ना उचित न सममा। इसी लिये वह सिन्ध के मार्ग से मुखतान की तरफ चला गया। कप्तान सी० ई० लूअई और श्रीयुत पंडित काशीनाथ कृष्यलेले का मत है कि "यहाँ पर परमदेव से भोज का ही ताल्पर्य है। वे अपने परमारों के इतिहास (दि परमास् आग्रंफ धार ऐण्ड मालवा) में यह भी लिखते हैं कि बंबई के गज़टियर में इस परमदेव को आबू का परमार राजा लिखा है, यह ठीक नहीं है। क्योंकि उस समय आबू पर धन्युक का अधिकार था, जो अग्राहितवाड़े के सोलंकी भीमदेव का एक छोटा सामन्त था।"

परन्तु वास्तव में यहाँ पर परमदेव से गुजरात नरेश से। लंकी भीमदेव का ही ताल्य मानना श्रधिक शुक्ति संगत प्रतीत होता है। क्योंकि फ्रास्सी में लिखे गए फरिश्ता श्रादि इतिहासों में इस राजा को कहीं परमदेव के श्रीर कहीं बरमदेव के नाम से लिखा है। जो सम्भवतः भीमदेव का ही विगड़ा हुआ रूप है। साथ ही उनमें यह भी लिखा है कि यह नहर वाले-गुजरात का राजा था। फिर उस समय गुजरात और आबू दोनों ही भीमदेव के अधिकार में थे। वंबई ग़जटियर के लेख से भी एक सीमा तक उपशुक्त अनुमान की ही पुष्टि होती है।

था। १ एकवार जिस समय भोज चित्तौड़ में ठहरा हुआ था उस समय गुजरात नरेश से। लंकी भीम के नाराज़ हो जाने से आबू का परमार नरेश धंधुक भी वहाँ आकर रहा था। २ परन्तु छुछ दिन बाद स्वयं विमलशाह, जिसका भीम ने धंधुक के चले जाने पर आबू का शासक नियत किया था, भीमदेव की अनुमति से उसे वापिस आबू ले गया। ३

सूँ घा ( मारवाड़ राज्य में ) के देवी के मन्दिर से वि० सं० १३१९ (ई० स० १२६२) का चौहान चाचिगदेव के समय का एक लेख<sup>8</sup> मिला है। उसमें उसके पूर्वज ध्रग्णहिल्ल की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि— उसने बड़ी सेना वाले, मालव नरेश भोज के सेनापित सेाढ का मार- हाला था। <sup>६</sup>

श्री भीमदेवस्य नृपस्य सेवामलभ्यमानः किल धंधुराजः। नरेशरोषाच ततो मनस्वी धाराधिएं भोजनूपं प्रपेदे ॥६॥

विनयम सूरि के तीर्थ कल्प में लिखा है:— राजानक श्री घांधुके कुद्धं श्री गुर्जरेश्वरं। प्रसाद्य भक्त्या तं चित्र-क्ट्यदानीय तदिरा॥३६॥ ( श्रर्बंद कल्प )

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> यह किला करीब १४० वर्ष तक मालवे के परमारों के श्रिधिकार में रहा श्रीर उसके बाद गुजरात के सोलंकी नरेश सिद्धराज जयसिंह ने इसे श्रपने राज्य में मिला लिया। परन्तु श्रन्त में मेवाड़ नरेश सामन्तर्सिंह के समय से यह फिर से मेवाड़ राज्य के श्रधीन हुआ।

र आबू पर के आदिनाथ के मन्दिर से मिले वि० सं० १३७८ के बेख में विखा है:—

४ प्रिजाफ़िया इरिडका, भा० १, ५० ७४।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> ०ऽनुजघान मालवपतेभीजस्य सोढाह्वयं दंडाधीशमपारसैन्यविभवं.....।१७॥

महोबा से मिले एक लेख में चंदेल नरेश विद्याधर की भोज का समकालीन लिखा है। १

सोमेश्वर की कीर्ति कौमुदी से प्रकट होता है कि एक बार चालुक्य (सोलंकी) भीमदेव (प्रथम) ने भोज की हरा कर पकड़ लिया था। परन्तु उसके गुर्गों पर विचार कर उसे छोड़ दिया। र शायद इसके बाद

> े तस्मादसौ रिपुयशः कुसुमाहरोभू-द्विद्याधरो नृपतिरप्र [ति]..... समरगुरुमपास्त प्रौढभीस्तल्पभाजं सह कलचुरिचन्द्रः शिष्यवद्भोजदेवः [२२] ( एपिब्राफ्रिया इण्डिका, भा० १, ४० २२१ )

धर्थात—भोज धौर (कलचुरी) केकि हितीय इस विद्याघर की सेवा करते थे। परन्तु यह केवल प्रत्युक्ति है। इसमें सत्यता प्रतीत नहीं होती।
र बड़ नगर से मिली कुमारपाल की प्रशस्ति से भी सोलंकी भीम का धार पर प्रधिकार करना प्रकट होता है। उसमें लिखा है:—

भीमोपि द्विषतां सदा प्रणयिनां भोग्यत्वमासेदिवान् ज्ञोणीभारमिदं बभार नृपति [:] श्रीभीमदेवो नृपः । धारापंचकसाधनैकचतुरैस्तद्वाजिभिः साधिता चित्रं मालव चक्रवर्तिनगरी धारेति को विस्मयः॥६॥

( एपिम्राफ्रिया इण्डिका, भा० १, ए० २६७ )

प्रवन्ध चिन्तामिण में लिखा है कि वि० सं० १०६६ (ई० स० १००६)
में दुर्लम राजगद्दी पर बैठा। श्रीर १२ वर्ष राज्य कर लोने के बाद जब वह श्रपने भतीजें भीम को राज्य देकर तीर्थ यात्रा के लिये काशी की तरफ चला तब मार्ग में उसे मालव नरेश मुझ ने रोकर कहा कि, या तो तुम श्रपने छन्न, चँवर श्रादि यहीं (मेरे राज्य में) छोड़कर साधु के वेश में श्रागे जाश्रो, या मुससे युद्ध करो।

कुछ समय के लिये दोनों राज घरानों में सुलह हो गई हो; क्योंकि प्रवन्ध चिन्तामणि में भीम की तरफ से डामर (दामोदर) नामक राज-दूत का भोज की सभा में रहना लिखा मिलता है।

इस पर दुर्जभराज ने धर्म कार्य में विझ होता देख उसका कहना मान लिया श्रीर छत्र, चॅवर त्यागकर साधु का वेश धारण कर लिया। परन्तु उसने इस घटना की सूचना श्रपने भतीजे भीम के पास भेज दी। इसी से मालवे श्रीर गुजरात के राजधरानों में शत्रुता का बीज पड़ा।

ह्याश्रय कान्य के टीकाकार श्रभणितिलक गिण ने उक्त अन्य के ७ वें सर्ग के ३१ वें छोक की टीका के श्रन्त में लिखा है—''चासुण्डराज बड़ा कामी था। इसी लिये उसकी बहुन वाचिणी देवी ने उसे हटाकर उसकी जगह (उसके पुत्र) वह्नभराज को गद्दी पर विटा दिया। यह देख जब चासुण्डराज तीर्थ सेवन के लिये बनारस की तरफ चला, तब मार्ग में मालवे चालों ने उसके छुत्र, चामर श्रादि राज चिह्न छीन लिये। इस पर वह श्रणहिलवाड़े लौट श्राचा श्रीर उसने श्रपने पुत्र को इस श्रपमान का बदला लेने की श्राच्चा दी। परन्तु वह्नभराज मालवे पहुँचने के पूर्व ही मार्ग में वेचक की बीमारी हो जाने से मर गया श्रीर यह काम श्रधूरा ही रह गया। (श्लो० ३१-४८)

बड़नगर से मिली कुमारपाल की प्रशस्ति से भी वहानराज का मालवे पर चढ़ाई करना प्रकट होता है। उसमें लिखा है—

> यत्कोपानलजुं भितं पिद्युनया तत्त्वंप्रयास्त्रश्रुति-सभ्यन्मालवभूपचकविकसन्गालिन्यधूमोद्गमः ।७। (एपिज्ञाक्रिया इच्डिका, भा० १, ए० २६७)

इसी प्रकार कीर्ति कौ मुदी (२-११) और मुक्त संकीर्तन (२-१३), आदि से भी इसकी पुष्टि होती है।

चामुरहराज का समय वि० सं० १०४२ से १०६६ (ई० स० १६४ से १००१) तक था। उसके बाद करीब ६ मास तक बन्नभराज ने राज्य किया श्रीर फिर इसी वर्ष उसका माई दुर्जभ राजगद्दी पर बैठा। उसी पुस्तक में यह भी लिखा है कि, जिस समय श्रमहिलवाड़े (गुजरात) का राजा भीम सिन्धुदेश विजय करने को गया हुआ था उस समय भोज की आज्ञा से उसके सेनापित दिगम्बर-जैन कुलचन्द्र ने अग्राहिलवाड़े पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध यात्रा में कुलचन्द्र विजयी हुआ और वह अग्रिहिलवाड़े को लूटकर वहाँ से लिखित विजय पत्र ले आया। यह देख भोज बहुत प्रसन्न हुआ। !

सम्भवतः भोज ने भीम द्वारा अपने पकड़े जाने का बदला लेने के लिये ही कुलचन्द्र को अण्हिलवाड़े पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी हो तो आश्चर्य नहीं।

प्रबन्धचिन्तामिए से ज्ञात होता है कि जब भीम को इस पराजय का बदला लेने का कोई उपाय दिखलाई न दिया तब उसने भोज

प्रवन्धिचन्तामिश श्रीर द्वयाश्रय काव्य के उत्पर दिए दोनों श्रवतरणों सं सम्भवतः एक ही घटना का तात्पर्य है। परन्तु दोनों में से एक श्रन्थ में भूल हो गई है। प्रवन्ध चिन्तामिशकार ने इस घटना का सम्बन्ध मुझ से जोड़ा है। वह ठीक प्रतीत नहीं होता। सम्भवतः इसका सम्बन्ध मुझ के उत्तराधिकारी से ही रहा होगा श्रीर यही घटना दोनों घरानों में मनोमालिन्य का कारण हुईं होगी।

गुजरात के लेखकों ने इस घटना का उल्लेख नहीं किया है।

र उक्त ग्रन्थ में लिखा है कि—डाहल का राजा कर्ण बड़ा ही वीर श्रीर नीतिज्ञ था। उसकी सेवा में १३६ नरेश रहा करते थे। एक बार उसने दूत भेजकर राजा भोज से कहलाया कि श्राप के बनवाए १०५ महल प्रसिद्ध हैं, इतने ही श्रापके बनाए गीत श्रीर प्रबन्ध भी बतलाए जाते हैं। श्रीर इतनी ही श्रापकी उपाधियाँ भी हैं। इसलिये मेरी इच्छा है कि या तो श्राप युद्ध, शास्त्रार्थ, श्रथवा दान में मुक्ते जीत कर १०५ वीं उपाधि धारण करलें, या मैं के राज्य को आधा आधा बांट लेने की शर्त पर चेदि नरेश कर्ण के साथ मिलकर मालवे पर चढ़ाई की। संयोग से इसी समय भोज की मृत्यु हो

ही श्राप पर विजय प्राप्त कर १३७ राजाओं का श्रधिपति बन जाऊँ। यह बात सुन भोज घबरा गया। परन्तु श्रन्त में भोज के कहने सुनने से उसके श्रौर काशिराज कर्ण के बीच यह निश्चय हुश्रा कि दोनों ही नरेश श्रपने यहाँ एक ही समय में एक ही से ४० हाथ ऊँचे महत्व बनवाना प्रारम्भ करें। इनमें से जिसके महत्व का कलश पहले चढ़ेगा वही विजयी समका जायगा श्रौर हारने वाले का कर्तच्य होगा कि वह छत्र, चँवर त्याग कर श्रौर हथनी पर बैठकर विजेता की सेवा में उपस्थित हो जाय। इसके बाद कर्ण ने काशी में श्रौर भोज ने उजीन में महत्व बनवाने प्रारम्भ किए। यद्यपि कर्ण का महत्व पहले तैयार हो गया तथापि भोज ने श्रपनी प्रतिज्ञा भंग करदी। यह देख कर्ण ने श्रपने १३६ सामन्तों को लेकर भोज पर चढ़ाई की श्रौर भोज का श्राधा राज्य देने का वादा कर गुजरात नरेश भीम को भी श्रपने साथ ले लिया।

जिस समय इन दोनों की सम्मिलित सेनाओं ने मालवें की राजधानी को घेरा उसी समय भोज का स्वर्गवास हो गया। प्रबन्ध चिन्तामिय में लिखा है कि—

भोज ने इस आसार संसार से विदा होते समय बहुत सा दान आदि दे चुकने के बाद अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि वे उसकी अरथी को उठाने के समय उसके हाथ विमान से बाहर रक्खें; जिससे लोगों की समक में आ जाय कि—

> कसु करुरे पुत्रकलत्रधी कमुकरुरे करसण वाड़ी। एकला स्राइवो एकला जाइवो हाथ पग वे भाड़ी॥

अर्थात्—स्त्री, पुत्र आदि से और खेत, बगीचे आदि से क्या हो सकता है। इस संसार में आते हुए भी पुरुष अकेला ही आता है और यहाँ से विदा होते हुए भी हाथ पैर काड़कर अकेला ही जाता है। गई श्रौर इसकी राजधानी को कर्ण ने दिल खोलकर लुटा। परन्तु न तो हैहयबंशियों की श्रौर न चालुक्यों की हो प्रशस्तियों में इस घटना (श्रर्थात्—धारा पर की कर्ण श्रौर भीम की सिन्मिलित चढ़ाई का श्रौर उसी समय भोज की मृत्यु होने) का उल्लेख मिलता है। एसी हालत में प्रबन्धिन-तामिण का लेख विश्वास योग्य नहीं माना जा सकता।

भोज के मरने की सूचना पाते ही कर्ण ने वहाँ के किलो को तोड़कर राज्य का सारा खज़ाना लूट लिया। यह समाचार सुन भीम ने अपने सांधिविष्ठहिक (Minister of Peace and War) डामर को आजा दी कि वह जाकर या तो भोज का आधा राज्य प्राप्त करे, या कर्ण का मस्तक काटकर ले आने। इसके अनुसार जब डामर ने, दुपहर के समय, शिविर में सोते हुए कर्ण को ३२ पैदल सिपाहियों के साथ, चुपचाप जाकर घेर लिया, तब उसने अन्य उपाय न देल एक तरफ तो सुवर्ण मगडपिका, नीलकरण्ठ, चिन्तामिण गणपति, आदि देव मूर्तियाँ और दूसरी तरफ भोज के राज्य का अन्य सारा सामान रख दिया और डामर से कहा कि इनमें से जीनसा चाहो एक भाग उठालो। अन्त में १६ पहर के बाद भीम की आज़ा से डामर ने देव मूर्तियों वाला भाग ले लिया।

हेम चन्द्रसूरि ने अपने इयाश्रय काव्य में लिखा है कि जिस समय भीम ने कर्यं पर चढ़ाई की उस समय कर्यं ने उसे भोज की सुवर्यं मण्डपिका भेट की।

> संफुल्लकीर्ति भोजस्य खर्णमण्डपिकामिमाम् श्रीवासोत्फुल्लपकाभां हरापरिकृशश्रियम् ॥५०॥ ( द्वयाश्रय काव्य सर्गं ६ )

परन्तु भीम की चेदि पर की चड़ाई का हाल अकेले इस कान्य के सिवाय और कहीं न मिलने से इस कथा पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हाँ भोज के मरने के बाद शीघ्र ही धारा के राज्य पर शत्रुओं का आक-मण होना अवश्य पाया जाता है। भोज की मृत्यु वि० सं० १११२ ई० स० १०५५) के पूर्व ही हुई थी।

नागपुर से मिले परमार नरेश लद्दमदेव के लेख में लिखा है कि भोज के मरने के बाद उसके राज्य पर जो विपत्ति छा गई थी उसे उसके कुटुम्बी उदयादित्य ने दूर कर दिया और कर्णाट वालों से मिले हुए चेदि के राजा कर्ण से अपना राज्य वापिस छीन लिया।

उदयपुर (ग्वालियर)की प्रशस्ति से भी यह बात सिद्ध होती है ।<sup>२</sup> मदन की बनाई 'पारिजातमञ्जरी'<sup>३</sup> (विजय श्री) नामक नाटिक से ज्ञात होता है कि भोज ने हैहयवंशी युवराज द्वितीय के पौत्र गाङ्गेयदेव

तिस्मन्वासवव (व) न्धुतामुपगते राज्ये च कुल्याकुले ।
 मग्नस्वामिनि तस्य व (व) न्धुरुद्यादित्यो भवद्भूपितः ।
 येनोद्धृत्य महाएणंवोपमिन्नत्कएणंटकएणंप्र [भु]
 मुर्वीपालकदर्थितां भुविममां श्रीमद्भराहायितम् ।३२।

(एपिक्राफ़िया इचिडका, भा० २, पृ० १८४)

ै तत्रादित्यप्रतापे गतवति सदनं स्विग्गिणां भर्गभके । व्याप्ता धारेव धात्री रिपुतिमिरभरैम्मीललोकस्तदाभृत्॥ विश्रस्तागो निहत्योद्घटरिपुति [मि] रं खद्गदंडांसु (शु) जालै-रन्यो भाखानिवोद्यन्द्युतिमुदितजनात्मोदयादित्यदेवः।२१।

(एपिद्राफ़िया इचिडका, भा० १, ए० २३६)

वह नाटिका धारा के परमार राजा ऋर्जुनवर्मा के समय उसके गुरु बाल सरस्वती मदन ने (वि० सं० १२७० = ई० स० १२१३) के श्रास पास बनाई थी।

(भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, ए० ११६-१६०)

को जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था हराया था। इसी का पुत्र श्रीर उत्तराधिकारी उपर्युक्त प्रतापी नरेश कर्ण हुआ। सम्भवतः उसने श्रपने पूर्वज (गाङ्गेयदेव) का बदला लेने के लिये भोज के मरते ही धारा पर चढ़ाई की होगी।

राजा भोज का दूसरा नाम 'त्रिभुवननारायण्'<sup>३</sup> था। इसने

वलगाद्वाणजयत्तमो विजयते निःशेषगोत्राणकृत्
 कृष्णः छुष्ण इवार्जुनोऽर्जुन इव श्रीभोजदेवो नृपः ।
 विस्क्रूर्जद्विषमेषु वेधविधुरां राधांविधत्तस्म य स्तूणर्णं पूर्णं मनोरथिश्चरमभूद्वगांगेय भंगोत्सवे ॥३॥
 ( एपिमाफ्रिया इण्डिका, भा० ८, ए० १०१ )

ु राजा भोज शौर कर्ण के प्रताप की सूचना कन्नौज के गाहड़वाल नरेश गोविन्दचन्द्र के वि० सं० ११६१ के दानपत्र से भी मिलती है। उसमें लिखा है:—

याते श्रीभोजभूषे विञ्ज (बु) धवरवधूनेत्रसीमातिथित्वं श्रीकर्णे कीर्तिशेषं गतवति च नृषे क्ष्मात्यये जायमाने । भर्तारं या व (ध) रित्री त्रिदिवविभुनिमं प्रीतियोगादुपेता त्राता विश्वासपूर्वं समभवदिह स क्ष्मापतिश्चन्द्रदेवः॥३॥

( इण्डियन ऐणिटकेरी, भा० १४, पृ० १०३ )

श्रर्थात्—प्रतापी भोज श्रीर कर्ण के मरने पर पृथ्वी पर जो गड़बड़ मची थी उसे राजा चन्द्रदेव ने शान्त किया।

<sup>3</sup> वि० सं० ११६७ (ई० स० ११४०) में गोविन्दस्रि के शिष्य वद्ध मान ने 'गण्यत्व महोदिधि' नाम की पुस्तक विखी थी। (इस ब्रन्थ में व्याकरण के भिन्न भिन्न गणों में संगृहीत शब्दों को श्लोकबद्ध करके उनकी व्याख्या की गई है।) अपनी राजधानी उज्जैन भे से हटाकर धारा (धार) में स्थापित की थी।

इसमें जहाँ पर भोज के सियानदी तीरस्थ श्राश्रम में जाने का वर्णन किया गया है वहाँ पर की ऋषि-पितयों की बातचीत से इस बात की पुष्टि होती है:—

> नाडायनि झीडजडेह माभू-श्चारायिषा स्फारय चारुचतुः। विलोक्य वाकायनि मुझकुञ्जा-न्मौञ्जायनी मालवराज पति॥१॥

वीद्यख तैकायनि शंसकीयं शाखायनि कायुधवाखशाखः। प्राखायनि प्राखसिस्रालोक्या-स्त्रिलोकनारायखभूप्रिपालः॥५॥

द्वैपायनीतो भव सायकाय-न्युपेहि दौर्गायणि देहि मार्गम् । त्वरस्व चैत्रायणि चाटकाय-न्योदुम्बरायरययमेति भोजः ॥=॥

( तद्धित गणाध्याय, ३, ५० १४०-१४१ )

'त्रिलोक नारायण ' ग्रीर 'त्रिभुवन नारायण' दोनों ही शब्द पर्याय-वाची हैं। परन्तु यहाँ पर छन्द के लिहाज़ से 'त्रिलोक नारायण' शब्द का प्रयोग किया गया है।

े संस्कृत बन्थों में इसका नाम श्रवन्ती या श्रवन्तिका विखा मिलता है। श्रीर कालिदास ने श्रपने मेबवूत में इसका नाम 'विशाला' विखा है। यह नगर सिशा के दाँप् किनारे पर बसा हुआ है। इससे यह धारेश्वर भी कहलाता था। इसकी उपाधियाँ-परमभट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर श्रौर मालवचक्रवर्ती लिखी मिलती हैं।

श्रीकृष्ण को विद्या पढ़ाने वाले गुरु संदीपनि यहीं के रहने वाले कहे जाते हैं। कवि वाण ने श्रपने कादम्बरी नामक गद्य काव्य में 'उज्जयिनी' की बड़ी तारीफ़ की है।

एक समय भौगोलिक सिद्धान्तों के निर्णय करने में भी, आज कल के ब्रीनविच (Greenwich) नगर की तरह, उज्जैन की स्थिति को ही आधार माना जाता था। इसी से जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने पीछे से वहाँ पर भी एक वेधशाला बनवाई थी।

र जीनपुर से मिले सातवीं शताब्दी के ईश्वर वर्मा के लेख में भी इस (धारा) नगरी का उन्नेख मिलता है :—

(कार्पस इन्सिकपशनम् इण्डिकेरम् भा० ३, पृ० २३०)

पहले पहल मुझ ( वाक्पतिराज द्वितीय ) के दादा वैरिसिंह द्वितीय ने ही धारा पर शायद श्रपना श्रधिकार किया होगा। क्योंकि उदयपुर ( ग्वालियर ) की प्रशस्ति में लिखा है:—

> जातस्तस्माद्वेरिसिंहोन्यनाम्ना लोको त्रृते [ वज्रट ] खामिनं यम् । शत्रोर्व्यर्गे धारयासेन्निंहत्य श्रीमद्वारा सुचिता येन राज्ञा ॥१॥

त्रधात्—उसके पुत्र वैरिसिंह ने, जिसको बच्चट स्वामी भी कहते थे, तक्षवार की धार से शत्रुओं को मार कर धारा का नाम सार्थक कर दिया।

इस नगरी के चारों तरफ़ इस समय तक भी मिट्टी का कोट थ्रौर खाई बनी हैं। परमार नरेशों ने इस खाई के दुकड़ों को तालाब का रूप देकर उसके नाम अपने नामों पर रख दिए थे। इन्हीं में राजा मुझ का बनवाया एक मुझ तालाब भी है। कहते हैं कि इन तालाबों के कारण इस समय यह खाई करीब १२ भागों में बँटी हुई है, श्रौर लोग इसे सादे बारह तालाबों के नाम से पुकारते हैं।

राजा भोज के समय यह नगरी श्रपनी उन्नतावस्था की चरम सीमा पर पहुँच गई थी। परमार नरेश श्रज्जंन वर्मदेव के गुरु मदन की बनाई ( श्रौर भोज की बनवाई पाठशाला ( शारदासदन ) से एक शिला पर खुदी मिली ) पारिजातमञ्जरी नाटिका में लिखा है:—

चतुरशीतिचतुष्पथसुरसद्नप्रधाने ... शारदादेव्याः स्वानि सदल-दिगंतरोपगतानेकत्रेविद्यसहदयकलाकोविदरसिकसुकविसंकुले ...

( एपिद्याफ़िया इचिडका, भा० ८, ५० १०१ )

श्रर्थात्—धारा नगरी के चौरासी चौराहों पर के चौरासी मन्दिरों में प्रधान, श्रौर श्रनेक देशों से श्राये हुए तीनों विद्याश्रों के जानने वाले विद्वानों श्रौर रिसक कवियों से पूर्ण शारदासदन में . . . ।

यद्यपि श्रर्जुनवर्मा के समय की इस उक्ति में कुछ द्यतिशयोक्ति भी हो सकती है, तथापि भोज के समय वास्तव में ही धारा बड़ी उन्नतावस्था को पहुँच चुकी थी।

इस शारदासदन में जो सरस्वती की विशाल श्रौर भन्य मूर्ति श्री वह इस समय ब्रिटिश म्युज़ियम "लन्दन" में रक्खी हुई है।

कलकते से प्रकाशित होनेवाले 'रूपम्' (के जनवरी १६२४, पृ० १-२) में उक्त मूर्ति का चित्र और उसके सम्बन्ध का एक नोट प्रकाशित हुआ है। उसमें लिखा है कि इस मूर्ति के कुछ आभूषण, जैसे मुक्ट आदि चोल मूर्तियों के आभूषणों से मिलते हैं। इसी प्रकार मुजाओं के आभूषण पुरानी पाल-मूर्तियों और उड़ीसा की मूर्तियों के आभूषणों से मिलते हैं। यह मूर्ति ह्लोरा की शिष्टपकला के आधार पर ही बनी प्रतीत होती है। इसके पैरों के नीचे का लेख इस प्रकार पड़ा गया है:— श्रीमद्भोर्जनरेन्द्रचन्द्रनगरी विष्या (द्या) घरीमें। (मी) न धिः (धीः) नमस ( नामस्या ) स्म...खलु सुखं प्रण्यन ( प्राप्यानया ) याप्सराः । वाग्देवीप्रतिमां विधाय जननीं यस्याज्ञितानां त्रधी . . . फलाधिकां घरसरिन्मृतिं ग्रुमां निम्मेमे ॥

इति शुभम् । सूत्रधार अहिर सुत मनथलेन घटितम् । वि...टिक सिवदेवेन लिखितं । इति सम्वत् १०११ (=ई० स० १०३१) ।

( खेद है कि असली लेख के अभाव में 'रूपस्' में प्रकाशित पाठ में ही यथा मित संशोधन करने की चेष्टा की गई है। परन्तु वह सफल नहीं हो सकी है।

धारका नीलकर्ण्डेश्वर महादेव का मन्दिर भोज के पिता सिन्धुराज का बनवाया हुन्ना है। यहाँ का क्रिजा मुहम्मद नुग़लक ने वि० सं० १३८२ (ई० स० १३२४) में बनवाना प्रारम्भ किया था और इसकी समाप्ति वि० सं० १४०८ (ई० सं० १३४१) में हुई थी।

कुछ विद्वानों का मत है कि मुझ ने ही धारा की श्रपनी राज-धानी बना कर वहाँ पर मुझ सागर नाम का तालाव बनवाया था।

भ्रस्तु, राजधानी के उज्जैन से धारा में लाने का मुख्य कारण श्रुनहिल-बाड़े के सोलंकियों के साथ का मालवे के परमार नरेशों का भगड़ा ही प्रतीत होता है।

## भोज के धार्मिक कार्य और उसके बनाये हुए स्थान।

राजा भोज एक श्राच्छा विद्वान, धर्मज्ञ और दानी था इसी से इसने श्रानेक मन्दिर श्रादि भी बनवाये थे।

उद्यपुर (ग्यालियर) से मिली प्रशस्ति में लिखा है:—कविराज भोज की कहाँ तक प्रशंसा की जाय। उसके दान, ज्ञान श्रीर कार्यों की बराबरी कोई नहीं कर सकता।

उसी में त्रागे लिखा है<sup>२</sup>:—उसने केदारेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, सुंडीर, काल, त्रानल त्रीर हद्र के मन्दिर बनवाये थे।

राज तर गिया में लिखा है = :-- पद्मराज व नामक पान के एक

भाधितं विद्दितं दत्तं ज्ञातं तद्यत्र केनचित्।
 किमन्यत्कविराजस्य श्रीभोजस्य प्रशस्यते॥१=॥

( एपिब्राफ़िया इण्डिका, भा०१, ए० २३४)

र केदार रामेख (श्व) र सोमनाथ-[सुं] डीरकालानलरुद्रसत्कैः। सुराश्र [ये] र्व्याव्य च यः समन्ता-द्यथार्थसंज्ञां जगतीं चकार॥२०॥

( पुपिन्नाफ़िया इगिडका, भाग १, ५० २३६ )

मालवाधिपतिभीजः ? प्रहितैः खर्णसंचयैः । श्रकारयद्ये न कुएडयोजनं कपटेश्वरे ॥१८०॥ व्यापारी ने, मालवे के राजा भोज के भेजे हुए बहुत से सुवर्ण से, कप्टेश्वर (काश्मीर राज्य) में एक कुरुड बनवाया था श्रीर वहीं पद्म-राज, भोज की पापसूदन तीर्थ के जल से नित्य मुँह घोने की कठिन प्रतिज्ञा को पृरी करने के लिये, वहाँ के जल को कांच के कलसों में भर कर बराबर भेजता रहता था।

इससे प्रकट होता है कि राजा भोज ने बहुत सा द्रव्य खर्च कर सुदूर काश्मीर राज्य के कपटेश्वर (कोटेर) स्थान में पापसूदन तीर्थ का कुरुड बनवाया था, और वह हमेशा उसी के जल से मुँह धोया करता था। इसके लिये उसने वहाँ से जल मंगवाने का भी पूरा पूरा प्रबन्ध किया था।

प्रतिज्ञा भोजराजेन पापस्वनतीर्थजैः । सततं वदनस्नाने या तोयैर्विहितासवत् ॥१६१॥ श्रपूरयत्तस्य यस्तां दुस्तरां नियमादितः । प्रहितैः काचकलशीकुलैस्तद्वारिपूरितैः ॥१६२॥ स तस्य पद्मराजाख्यः पर्णप्राप्तिकदैशिकः । प्रियतास्वृत्तशीलस्य त्यागिनो वज्ञभोभवत् ॥१६३॥ ( तरंग ७ )

४ यह पद्मराज कारमीर नरेश अनन्तदेव का प्रीतिपात्र था।

१ यह पापसूदन नामक कुगड कारमीर राज्य के कोटर गाँव के पास (३३°-१९' उत्तर श्रीर ७४°-१९' पूर्व में) श्रव तक विद्यमान है। इस गहरे कुगड का व्यास ६० गज़ के क़रीब है श्रीर उसके चारों तरफ़ पत्थर की मज़बूत दीवार बनी है। वहीं पर एक ट्रटा हुत्रा मन्दिर भी है; जिसे लोग मालवेश्वर भोज का बनवाया हुशा बतलाते हैं।

उक्त स्थान पर कपटेश्वर ( महादेव ) का मन्दिर होने के कारण ही श्राजकत उस गाँव का नाम विगदकर कोटेर हो गया है। भोज ने अपनी राजधानी-धारा नगरी में संस्कृत के पठन-पाठन के लिये भोजशाला नाम की एक पाठशाला बनवाई ये। और इसमें उसके बनाए कूर्मशतक नाम के दो प्राकृत-काव्य और भर्त हरि की कारिका

9 श्रर्जुनवर्मा के समय की बनी पारिजातमञ्जरी नाटिका में इस पाठ-शाला का नाम शारदासदन लिखा है। उससे यह भी ज्ञात होता है कि वहाँ पर बड़े बड़े विद्वान् श्रध्यापक रक्खे जाते थे। थथा:—

जगजाडतांधकारशातनशरचन्द्रिकायाः सा (शा) रदादेव्याः समानि सकतादिगन्तरोपागतानेकत्रैविद्यसहृदयकताकोविद्रसिक-सुकविसंकुते।

( एपिद्राफ़िया इग्डिका, भाग म, पृ० १०१ )

इसी पाठशाला के भवन में पहले पहल यह नाटिका खेली गई थी।

र भोज के वंशज नरवर्मा ने उस पाठशाला के स्तम्भों पर अपने पूर्वज उदयादित्य के बनाये वर्णों, नामों और धातुओं के प्रत्ययों के नागबंध चित्र खुदवाए थे और अर्जुनवर्मा ने अपने गुरु मदन की बनाई पारिजातमक्षरी (विजयश्री) नाटिका को शिलाओं पर खुदवाकर वहाँ रक्खा था। इनमें की एक शिला कुछ वर्ष पूर्व वहाँ से मिली है। उसपर उक्त नाटिका के पहले दो श्रद्ध खुदे हैं।

( प्पिज्ञाफ़िया इण्डिका, भा० ८, ५० १०१-१२२ )

श्चन्त में जब मालवे पर मुसलमानों का श्रधिकार हो गया, तब हि॰ सं॰ ८६१ (वि॰ सं॰ १४१४ = ई॰ स॰ १४४७) में महमूदशाह ख़िलजी ने उक्त पाठशाला को तुड़वाकर मसज़िद में परिणत कर दिया (यह वृक्तान्त उसके दरवाज़े पर के लेख से ज्ञात होता है)। यह स्थान श्राजकल मौलाना क्रमालुद्दीन की क्रश्र के पास होने से क्रमाल मौला की मसजिद के नाम से प्रसिद्ध है। दोनों कूर्मशतकों की खुदी हुई शिलाएँ भी इसी स्थान से मिली हैं।

( एपिव्राफ्रिया इण्डिका, भा० म, पृ० २४३-२६० )

श्रादि कई श्रन्य प्रन्थ पत्थर की शिलाश्रों पर खुदवा कर रक्खे गये थे। इस पाठशाला को लम्बाई २०० फुट श्रीर चौड़ाई ११० फुट थी। इसी के पास एक कूँ श्रा था जो 'सरस्वती कूप' कहलाता था। वह श्राजकल 'श्रकलकुई' के नाम से प्रसिद्ध है। भोज के समय विद्या का प्रचार बहुत बढ़ जाने से लोगों की धारणा हो गई थी कि, जो कोई इस कुएँ का पानी पी लेता है उसपर सरस्वती की कुपा हो जाती है।

लोगों का अनुमान है कि धारा की लाट मसजिद पहले भाज ही का बनवाया एक मठ था। उसपर के लेख से ज्ञात होता है कि हि० सं० ८०७ (वि० सं० १४६२ = ई० स० १४०५) में दिलावरखाँ ग्रोरी ने उसे मसजिद में परिगात कर दिया। इस मसजिद के पास ही लोहे की एक लाट पड़ी है। इसी से लोग इसे 'लाट मसजिद' के नाम से पुकारते हैं।

तुजुक जहाँगीरा<sup>२</sup> में लिखा है कि यह लाट दिलावरखाँ गोरी ने किल्ल हि० सं० ८७० में उक्त मसजिद बनवाने के समय वहाँ पर रक्खी थी।

श्रचर पढ़े नहीं जाते।

भोज के पीछे होनेवाले उदयादित्य, नरवर्मा, अर्जुनवर्मा श्रादि नरेशों ने भी इनमें बुद्धि की थी। इस प्रकार इस पाठशाला में क़रीब ४००० रलोकों का समूह (मैटर) श्याम पत्थर की साफ़ की हुई बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदवाकर रक्खा जाना अनुमान किया जाता है। परन्तु अन्त में मालवे पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने से उन्होंने उन शिलाओं के अचरों को नष्ट अष्ट करके उन (शिलाओं) को मसजिद के फर्श में लगवा दिया था। इस समय भी वहाँ पर ६०-७० के करीब ऐसी शिलाएँ मौजूद हैं। परन्तु उनके

र उसी इतिहास में बादशाह जहाँगीर ने लिखा है कि—धारानगरी एक पुराना शहर है और यहीं पर हिन्दुस्तान का बढ़ा राजा मोज हुन्ना था। देहली के बादशाह सुलतान फीरोज़ के लड़के सुलतान मोहम्मद के जमाने में उम्मीदशाह गोरी ने जिसका दूसरा नाम दिलावरख़ाँ था, और जो मालवे का

परन्तु उक्त पुस्तक में भूल से अथवा लेखक दोष से हि० सं० ८०७ के स्थान पर ८७० लिखा गया है।

सम्भवतः यह लाट धारा के राजा भाज का विजयसम्भ होगा श्रीर इसे उसने दिज्ञाण के सोलंकियों (चालुक्यों) श्रीर त्रिपुरी (तेंवर) के हैहयों (कलचुरियों) पर की विजय की यादगार में ही खड़ा किया होगा। इस लाट के विषय में कहा जाता है कि—

एक समय धारा नगरी में गांगली (या गांगी) नाम की एक तेलन रहती थी। उसका डीलडील राचसी का सा था, और यह लाट उसी की तकड़ी (तुला) का जीच का डंडा थी। इस लाट के पास जो बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं वे उसके बजन करने के बाँट थे। उसका घर नालछा में था। यह भी किंवदन्ती है कि धारा और मांडू के बीच की नालछा के पास की पहाड़ी उसी के लहँगा माड़ने से गिरी हुई रेत से बनी थी। इसी से वह 'तेलन-टेकरी' कहाती है। इसी दन्तकथा के आधार पर लोगों ने उक तेलन और राजा भोज को लच्च कर 'कहाँ राजा भोज और कहाँ गाँगली तेलन' की कहावत चलाई थी। उनके विचारानुसार इसका तात्पर्य यही था कि यद्यपि तेलन इतने लंबे चौड़े डील-डील को थी, तथापि वह राजा भोज की घरावरी नहीं कर सकती थी। वासव में देखा जाय तो जिसमें तेज होता है वही बलवान समभा जाता है केवल शरीर की मुटाई पर विश्वास करना भूल है।

हाकिम था, किने के बाहरवाने मैदान में जुमा मसजिद बनवाकर एक नोहे की किना खड़ी की थी। इसके बाद जब सुनतान गुजराती ने मालने पर कब्ज़ा कर लिया, तब उसने उस नाट को गुजरात में लेजाना चाहा। परम्तु बेऐतिहाती से उस समय वह टूट गई। उसका एक दुकड़ा ७६ शक्त का छौर दूसरा ४६ गक्त का है। तथा उसकी परिधि १६ गज़ की है।

(तुजुक जहाँगीरी, पृ० २०२-२०३)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> तेजो यस्य विराजते स बलवाम्स्थूलेषु कः प्रत्ययः।

परन्तु इस लाट का सम्बन्ध भोज की, चेदि के गाङ्गेयदेव और तिलङ्गाने (दिल्ए) के चालुक्य (सोलङ्की) जयसिंह द्वितीय पर की, विजय से हो तो कुछ आरचर्य नहीं। यदि यह अनुमान ठीक हो तो मानना होगा कि पहले इस लाट का नाम 'गांगेय तिलङ्गाना लाट' था। इसी प्रकार जयसिंह द्वितीय की धारा पर की चढ़ाई के समय मार्ग में उसके डेरे नालछे के पास की टेकरी के नजदीक हुए होंगे। इसी से उक पहाड़ी का नाम भी 'तिलङ्गाना-टेकरी' हो गया होगा। इसके वाद जब वहां के लोग लाट और टेकरी के सम्बन्ध की असली बातों को भूल गये, तब उन्होंने 'कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगेय और तैलङ्ग (राज), की कहावत में के पिछले नरेशों की जगह गांगली (या गांगी) तेलन अथवा गंगू तेली का नाम ट्रॅस दिया और

( एनशियंट जौजफ़ी, पृ० ४६४ )

हाक्टर प्राग्यनाथ शुक्क ने श्रपने एक लेख में लिखा है कि भोज की पाठशाला में एक श्लोक खुदा है। उसका भाव इस प्रकार है:—

जिस प्रकार भगवान् श्रीकृष्ण, गाङ्गेय नाम के शक्तिशाली राचस को, श्रीर पाग्डव, गाङ्गेय (भीष्म) को, मारकर सन्तुष्ट हुए थे; उसी प्रकार हे भोज! तू भी त्रिपुरी के गाङ्गेयदेव (विक्रमादित्य) श्रीर तैलंगाने की राजधानी कल्वाग्रपुर के चालुक्य नरेश को पराजित कर प्रसन्न हुआ है।

('वीगा' (वि० सं० १६८० के ज्येष्ठ का अभिषेकाङ्क पूर्वार्ध) वर्ष ३, श्रङ्क ८, पृ० ६२८-६२१)। यदि यह ठीक हो तो इससे भी उक्त अनुमान की ही पृष्टि होती है।

<sup>े</sup> जनरल किनगहाम का श्रातुमान है कि कृष्णा नदी पर का 'श्रनक या श्रमरावती, श्रान्ध्र या वरङ्गोल श्रीर किलङ्ग या राजमहेन्द्री ये तीनों राज्य मिलकर श्रिकिलंग कहाते थे। श्रीर तिलंगाना इसी श्रिकिलंग का पर्यायवाची श्रीर बिगड़ा हुश्रा रूप है।

एक नई कथा बना कर उसके साथ जोड़ दी। गांगेय का निरादर सूचक या विगड़ा हुन्ना नाम गांगी (गांगली) न्नौर तिलङ्गाने (या तैलङ्ग) का तेलन हो जाना कुन्न न्नसम्भव नहीं है। यदि वास्तव में ये बातें ठीक हों तो मानना होगा कि लाट न्नौर टेकरी का पहला नाम करण वि० सं० १०९९ (ई० स० १०४२) के पूर्व हुन्ना था; क्योंकि उस समय गांगेयदेव का उत्तराधिकारी कर्णागही पर बैठ चुका था।

भोज ने चितौड़ के किले में भी शिव का एक सन्दिर वनवाया था ख्रौर उसमें की शिव की मृतिं का नाम ख्रपने नाम पर 'भोजस्वामि-देव' रक्खा था।

पहले लिखा जा चुका है कि राजा भोज का उपनाम (या उपाधि) 'त्रिभुवन नारायएं' था। इसलिये इस शिव-मृर्ति की 'त्रिभुवन नारायएं देव' भी कहते थे।

र चीरवासे मिले वि॰ सं॰ १३३० के लेख में लिखा है :--श्रीचित्रकूट दुग्गें तलारतां यः पितृक्रमायातां।

श्रीभोजराजरचितनिभुवननारायणाव्यदेवगृहे । यो विरचयतिस्म सदाशिवपरिचर्या'स्वशिवलिप्सुः ॥३१॥

(विएना श्रोरियंटल जर्नल, भा० २१, पृ० १४३)

इस मंदिर का जीर्णोद्धार वि० सं० १४४८ (ई० स० १४२८) में महाराणा मोकल ने करवाया था, और इस समय यह मन्दिर 'श्रदबदजी' (श्रद्भुतजी) का या मोकल जी का मन्दिर कहलाता है।

(नागरी प्रचारिग्गी पत्रिका, भा० ३, पू० १-१=)

<sup>े</sup> यह बात चित्तीड़ से मिले वि० सं० १३४८ के लेख में लिखे 'श्री भोजस्वामिदेवजगति' इस वाक्य से सिद्ध होती है।

भोपाल (भोजपुर) की बड़ी (२५० वर्गमील की) मील भी इसी की बनाई हुई कही जाती है। इसको वि० सं० १४६२ और १४९१ (ई० स० १४०५ और १४३४) के बीच किसी समय गाँडू (मालवे) के सुलतान होशंगशाह ने तुड़वाया था। र

लोगों का कहना है कि, इनके अलावा धारा अपेर मण्डपदुर्ग

१ इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, भा० १७, पृ० ३४०-३४२। मिस्टर विसेन्न्ट स्मिथ ने इस विषय में लिखा है:---

The great Bhojpur lake, a beautiful sheet of water to the south-east of Bhopal, covering an area of more than 250 square miles, formed by massive embankments closing the outlet in a circle hills, was his noblest monument, and continued to testify to the skill of his engineers until the fifteenth century, when the dam was cut by order of a Muhammadan king, and the water drained off.

(Early History of India, p. 411.)

अर्थात्—भोज की सबसे श्रेष्ठ यादगार, भोजपुर की वह बड़ी सील थी, जो भोपाल के दिच्या—पूर्व में, गोलाकार में खड़ी पहाड़ियों के बीच के भागों को बड़े बड़े बांधों से बांध देने के कारण २४० वर्ग मील से भी अधिक स्थान में जल के। इकट्टा करती थी। और वह भील ईस्वी सन् की १४ वीं शताब्दी तक, जब कि वह एक मुसलमान बादशाह की श्राज्ञा से तोड़ दी गई, भोज के समय के शिल्पियों (इंजीनियरों) की दक्ता के। भी प्रकट करती रही थी।

- <sup>२</sup> भोपाल राज्य में इस मील की ज़मीन श्रव तक भी बड़ी उपजाऊ गिनी जाती है।
- ै परन्तु धारा के चारों तरफ़ की खाई के मुझ के समय भी विध-मान होने से यह विचारणीय है।

(माँडू) के केाट भी भोज के ही बनवाये हुए हैं। यह भी किंवदन्ती है कि, भोजने मण्डपदुर्ग में कई सौ विद्यार्थियों के लिये एक छात्रावास बनवा कर गोविन्दभट्ट की उसका घ्रध्यत्त नियत किया था। भोज के वि० सं० १००८ के दानपत्र के अनुसार वीराणक गाँव का पाने वाला इसी गोविन्द भट्ट का पुत्र धनपति भट्ट हो तो घ्राश्चर्य नहीं।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> वहाँ के कूंप पर भी भोज का नाम खुदा होना कहा जाता है। राजा भोज ने उज्जैन में भी कई बाट श्रीर मन्दिर बनवाये थे।

## भोज का धर्म

यह राजा शैवमतानुयायी था।

उद्यपुर (खालियर) की प्रशस्ति में इसे 'भर्गभक्त'—शिव का उपासक लिखा है। विश्व भोज के विश्व संश्वीर १००८ के दान-पत्रों में भी मङ्गलाचरण में शिव की ही स्तुति की गई है।

इसने बहुत सा द्रव्य खर्चकर सुदूर काश्मीर में, वहाँ के राजा श्रनन्तराज के समय, कपटेश्वर महादेव के मन्दिर के पास, एक कुण्ड बनवायार था और यह सदा उसी (पापसूदन तीर्थ) के जल से मुख प्रचालन किया करता था। इसके लिये नियमित रूप से वहाँ से काँच के कलशों में भरा जल मंगवाने का भी पूरा पूरा प्रवन्ध किया गया था।

गणरत्न महोद्धि नामक पुस्तक में जहाँ पर भोज के सिप्रा नदी-तटस्थ ऋष्याश्रम में जाने का वर्णन है वहाँ पर ऋषि के मुख से भोज की प्रशंसा में कहलाया गया है कि—'यद्यपि आपके पूर्वज वैरिसिंह आदि भी शिवभक्त थे, तथापि शिव के साज्ञान् दर्शन का सौभाग्य आपही के। प्राप्त हुआ है।'

<sup>े</sup> तत्रादित्य प्रतापे गतवित सदनं स्विगिंगां भग्गंभके । व्याप्ता धारेव धात्री रिपुतिमिरभरैमों लिलोकस्तदाभृत्॥ (एपिशक्रिया इडिएका, भा० १, १० २३६)

र राजतरिक्क्यी, तरक ७, श्लो १६०-१६२।

<sup>ै</sup> द्वष्टोडुलोमेषु मयौडुलोमे श्रीवैरिसिंहादिषु रुद्रभक्तिः। श्रपार्थिवा सा त्वयि पार्थिवीयां नौत्स्यौद्पान्योऽपि न वर्णयन्ति॥१॥

इन बातों से प्रकट होता है कि राजा भोज परम शैव था। परन्तु स्वयं विद्वान् होने के कारण अन्य धर्मावलम्बी विद्वानों का भी आदर करता था; जैसा कि आगे के अवतरणों से सिद्ध होता हैं:—

श्रवण बेलगोला से कनारी भाषा का एक लेख मिला है। उसमें लिखा है कि धारा के राजा भोजराज ने जैनाचार्य प्रभाचन्द्र के पैर पूजे थे। दूबकुएड से कच्छपवातवंशी विक्रमादित्य का वि० सं० ११४५ का एक लेख मिला है उसमें लिखा है कि शान्तिसेन नामक जैनाचार्य ने उन अनेक पण्डितों को; जिन्हों ने अम्बरसेन, आदि जैन विद्वानों का अपमान किया था, भोज की सभा में हराया।

धारा के अब्दुल्ला शाह चङ्गाल की कन्न के हिजरी सन् ८५९ (चि॰ सं॰ १५१२=ई॰ स॰ १४५५) के लेख में लिखा है कि राजा भोज ने मुसलमानी धर्म महण कर अपना नाम अब्दुल्ला रख लिया था। परन्तु एक तो भोज जैसे विद्वान, धार्मिक, शिवभक्त और प्रतापी राजा का बिना कारण ही अपने पिरु—परम्परागत धर्म के। छोड़ मुसलमानी

कस्तारुणस्तालुनबाष्कयो वा सोवष्कयिर्वा हृदये करोति । विलासिनोर्वीपतिना कलौ यद् व्यलोकि लोकेऽत्रमृगाङ्कमौलिः॥२॥ (तिद्वित गणाध्याय, ४, पृ० १६३)

<sup>°</sup> इन्सिकिपशन्स ऐट् श्रवणबेलगोला, नं० ४४, पृ० ४७ ( डाक्टर राइस इस लोख की ई०स० १११४ (वि०सं० ११७२) का श्रनुमान करते हैं।)

र श्रास्थानाधिपतौ बु (बु) धा [दिव] गुर्गे श्री भोजवेवे नृपे सभ्येष्वंव (ब) रसेन पंडितशिरोरज्ञादिवृद्यन्मदान । योनेकान् शतसो (शो) न्यजेष्ट पदुताभीष्टोष्टमो वादिनः शास्त्रांभोनिधिपारगो भवदतः श्रीशांतिषेगो गुरुः॥ (एपियाफिया श्रीबदका भा० २, ए० २३३)

धर्म की शरण लेना असम्भव प्रतीत होता है। दूसरा उस समय मध्य-भारत (Central India) में मुसलमानों का ऐसा दौर दौरा भी नहीं था। हाँ, उत्तरी-भारत में उन्होंने अवश्य ही अपना अधिकार जमा जिया था। ऐसी हालत में यह बात विश्वास योग्य नहीं कही जा सकती।

'गुलदस्ते अन्न' नामक उर्दू की एक छोटी सी पुस्तक में लिखा है कि अबदुल्लाशाह ककीर की करामतों का देखकर मोज मुसलमान हो गया था। यह भी केवल मुल्लाओं की कपोल-कल्पना ही है; क्योंकि अन्य किसी भी कारसी तवारीख में इसका उल्लेख नहीं है।

## राजा भोज का समय।

राजा भोज के दो दानपत्र मिले हैं। इनमें से एक वि० सं० १०७६ (ई० स० १०२०) का श्रोर दूसरा वि० सं० १०७८ (ई० स० १०२२) का है। ?

श्रातंबेरूनी ने लिखा है कि, जिस समय ई० स० १०३० (वि० सं० १०८७) में उसने श्रापनी भारतवर्ष-सम्बन्धी पुस्तक लिखी थी उस समय धार श्रीर मालवे पर भोजदेव राज्य करता था<sup>३</sup>।

राजा भोज की बनाई पाठशाला से मिली सरस्वती की मूर्ति के नीचे वि० सं० १०९१ (ई० स० १०३५) लिखा है।<sup>४</sup>

राजा भोज के बनाये ज्योतिष-शास्त्र के 'राजमृगाङ्क करण' नामक प्रन्थ में उसके रचनाकाल के विषय में 'शाके वेदर्जु नन्दे लिखा ' है। इससे ज्ञात होता है कि उक्त प्रन्थ शक संवत् ९६४ (वि० सं० १०९९=ई० स० १०४२) में बना था।

१ एपिद्राफ्रिया इचिडका, भा० ११, ए० १८२-१८३।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> इगिडयन ऐगिटक्रेरी, भा० ६, पृ० ४१-१४।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> श्रलबेरूनी की इंग्डिका, प्रोफेसर सचाउ (Sachau) का श्रुवाद, भा०१, ए०१६१।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> रूपम्, (जनवरी १६२४) ए० १-२।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> पुपिमाफ्रिया इचिडका, भा० १, ५० २३३, टिप्पची ११।

इन प्रमाणों को देखने से ज्ञात होता है कि राजा भोज वि० सं० १०७६ (ई० स० १०२०) से वि० सं० १०९९ (ई० स० १०४२) तक (अर्थात् इन २४ वर्षें तक) तो अवश्य ही जीवित था।

पहले लिखा जा चुका है कि मुझ (वाक्पितराज द्वितीय) ने अपने भतीजे भोज को गोद लिया था। परन्तु मुझ के वि० सं० १०५० और १०५४ (ई० स० ९९३ और ९९७) के बीच मारे जाने के समय उसकी आयु छोटी थी। इसी से इस (भोज) का पिता सिन्धुराज मालवे की गद्दी पर बैठा। यह सिन्धुराज अन्त में आणहिलवाड़ा (गुजरात) के सोलंकी नरेश चामुगडराज के साथ के युद्ध में मारा गया। इस चामुगडराज का समय वि० सं० १०५४ (ई० स० ९९७) से १०६६ (ई० स० १०१०) तक था। इसलिये इन्हीं वर्षीं के बीच किसी समय सिन्धुराज मारा गया होगा और भोज गद्दी पर बैठा होगा।

डाक्टर बूलर ने भोज का राज्यारोहण समय ई० स० १०१० (वि० सं० १०६६) में अनुमान किया है। १

भोज के उत्तराधिकारीजयसिंह का वि० सं० १११२ (ई० स० १०५५) का एक दानपत्र मिला है । उससे प्रकट होता है कि राजा भोज इसके पूर्व ही मर गया था।

( चर्ची हिस्ट्री ऑफ्र इशिड्या, ए० ४१०)

<sup>ै</sup> प्रिम्नाफिया इिंग्डका, भा० १, पृ० २३२। श्रीयुत सी० वी० वैद्य का भी यही श्रनुमान है। श्रीयुत काशोनाथ कृष्ण लेले श्रीर मि० लूश्रई भोज का राज्यारोहण इस समय से भी पूर्व मानते हैं। परन्तु विन्सेंट स्मिथ इसका राज्यारोहण ई० स० १०१८ (वि० सं० १०७४) के करीब मानते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> प्रिमाफ़िया इशिक्का, भाग ३, ५० ४८-४०।

विक्रमाङ्कदेवचरित में लिखा है :--

भोजक्ष्माभृत्सखलु न खलैरतस्य साम्यं नरेन्द्रे-स्तव्यत्यत्तं किमिति भवता नागतं हा हतास्मि । यस्य द्वारो डुमरशिखिरकोडपारावतानां माद्याजादिति सक्ष्रणं ज्याजहारेव धारा । १८६॥

(सर्ग १८)

सर्थात्—मानो धारानगरी ने दरवाजे पर वैठ कर वोलते हुए कवृतरों के शब्द द्वारा बिल्हरण से कहा कि राजा भोज की बराबरी कोई नहीं कर सकता, अकसोस उसके सामने दुस क्यों नहीं आये।

डाक्टर बूलर का अनुमान था कि "बिल्हण के मध्य भारत (Central India) में पहुँचने तक भी भोज जीवित था। परन्तु किसी खास कारण से ही बिल्हण किव उससे नहीं मिल सका। इसी अनुमान के आधार पर उन्होंने भोज का देहान्त बि० सं० १११९ (ई० स० १०६२) के बाद माना था; क्योंकि जल्दी से जल्दी इसी वर्ष बिल्हण काश्मीर से चला था।"

इसकी पुष्टि में डाक्टर बूलर ने राजा तरंगिणी का यह रलोक डद्घृत किया था:—

> "स च भोजनरेन्द्रश्च दानोत्कर्षेण विश्रुतौ। सूरी तस्मिन्द्रणे तुल्यं द्वावास्तां कविबान्धवौ॥२५६॥ ( तरंग ७ )

अर्थात्—उस समय विद्वानों में श्रेष्ठ राजा भोज और (काश्मीर

(तरंग ७, रक्तो० ६३६)

१ पपिद्राफ्रिया इचिडका, भा० १, ५० २३३।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> विक्रमाङ्गदेवचरित, ए० २३। राजतरक्रिणी के खेखानुसार बिल्हण कवाश के राज्य समय काश्मीर से चला था।

का) चितिपति, जो कि श्रपने दान की श्रिधिकता से प्रसिद्ध हो रहे थे, दोनों ही एक से कवियों के श्राश्रयदाता थे।

इस श्लोक में (तिसमन् चांगे) 'उस समय' तिखा होने से उक्त डाक्टर का अनुमान था कि इस 'उिक्त' का सम्बन्ध ई० स० १०६२ (वि० सं० १११९) में की कलश की राज्य पाति के बाद के समय से ही है। इसके साथ ही उनका यह भी कहना था कि यद्यपि यह राजतरिक्तगों भोज की मृत्यु और बिल्हगा के असगा के करीब १०० वर्ष बाद लिखी गई थी, इसलिये उसमें का लिखा वृत्तान्त अधिक प्रामा-गिक नहीं माना जा सकता, तथापि बिल्हगा ने भी अपने विक्रमाङ्क देव चिरत में इसी प्रकार का उल्लेख किया है:—

> यस्य भ्राता वितिपतिरिति चात्रतेजोनिधानम् । भोजक्ष्माभृत्सदृशमहिमा लोहराखण्डलोभूत्॥४०॥ (सर्ग १८)

त्रर्थात्—उसका भाई लोहरा का स्वामी वीर चितिपति भोज के ही समान यशस्वी था।

इससे भी राजतरिक्जिणी के उक्त लेख की पुष्टि होने से वह निःसन्देह माननीय हो जाता है।

उन्होंने यह भी लिखा था कि—

"यद्यपि भोज के उत्तराधिकारी उद्यादित्य का वि० सं० १११६ = शक संवत् ९८१ का एक लेख उद्यपुर ( ग्वालियर ) के बड़े मन्दिर से मिला है, तथापि डाक्टर एफ० ई० हाल ( F. E. Hall ) उसे बिल-कुल अशुद्ध मानते हैं। उनका कथन है कि इसकी १३ वीं छौर १४ वीं पंक्तियों से इस लेख का वि० सं० १५६२ = श० सं० १४४७ ( शुद्ध पाठ १४२७) अथवा कलियुग संवत् ४६०० में किसी संग्रामवर्मा

१ राजतरंगियी, तरंग ७, रलो० २३३।

की श्राज्ञा से लिखा जाना सिद्ध होता है। इसलिये यह मान्य नहीं हो सकता।"

इस विषय में यहाँ पर इतना प्रकट कर देना ही पर्याप्त होगा कि जब इस समय तक भोज के उत्तराधिकारों जयसिंह का वि० सं० १११२ (ई० स० १०५५) का एक दानपत्र श्रीर वि० सं० १११६ (ई० स० १०५९) का एक शिलालेख श्रीर भी मिल चुके हैं, विव राजा भोज का वि० सं० १११९ (ई० स० १०६२) तक जीवित रहना नहीं माना जा सकता। यह अवश्य ही वि० सं० १०९९ (ई० स० १०४२) और वि० सं० १११२ (ई० स० १०५५) के बीच कलश के राज्य पर बैठने और विल्हण के काश्मीर से चलने के पूर्व ही) मर चुका था।

मिस्टर विन्सैन्ट स्मिथ ने भोज का राज्यारोहण काल ई० स० १०१८ (वि० सं० १०७५) के करीब मान कर इसका ४० वर्ष से भी

प्रिवाफिया इण्डिका, भा० ३, ५० ४८-५०।

र यह बाँसवाड़ा राज्य के पाखाहेड़ा गाँव में मंडलीश्वर के मन्दिर में लगा है।

<sup>े</sup> जयसिंह के उत्तराधिकारी उदयादिय का वि॰ सं॰ १११६ ( श॰ स॰ ६८१ ) वाला उपर्युक्त शिलालेख इनसे भिन्न है।

<sup>(</sup>एपित्राफ्रिया इचिडका, भा॰ १ का परिशिष्ट, जैख-संख्या ६=, टिप्पणी १)

<sup>े</sup> भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह का बहुत कम हाल मिलने से घानुमान होता है कि उसने थोड़े समय तक ही राज्य किया था। इसलिये सम्भव है भोज का देहान्त वि० सं० १९१० (ई० स० १०४३) के घास-पास हुआ हो।

श्रिविक राज्य करना माना है। १ ऐसी हालत में उनके मतानुसार भोज ई० स० १०५८ (वि० सं० १११५) के, बाद तक जीवित था। परन्तु भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह के उपर्युक्त ई० स० १०५५ (वि० सं० १९१२) के दानपत्र के मिल जाने से यह मत भी ठीक प्रतीत नहीं होता।

### भोज के कुडुम्बी और वंशज।

भोज की रानियों छौर पुत्रों के विषय में कोई निश्चयात्मक उल्लेख नहीं मिलता है।

वि० सं० १११२ (ई० स० १०५५, के जयसिंह के दानपत्र में उसे भोज का उत्तराधिकारी लिखा है । परन्तु उदयपुर (ग्वालियर) की प्रशस्ति में उसका नाम छोड़ कर उदयादित्य का इसका उत्तराधिकारी माना है ।

र परमभद्दारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीभोजदेवपादानुध्यात, परमभद्दारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री जयसिं [क्व] देवः कुशली.....।

( एप्रियाफ्रिया इण्डिका, भा॰ ३, प्र॰ ८४)

ै तत्रादित्यप्रतापे गतवति सदनं स्वर्गिगणां भग्गंभके व्याप्ता धारेव धात्री रिपुतिमिरभरैम्मैांललोकस्तदाभूत्। विश्र(स्न)स्तांगो निह्त्योदभटरिपुति [मि]रं खङ्गदगडां सु(श्च) जालै-रम्या भास्वानिवोद्यन्युतिमुदितजनात्मोदयादित्यदेवः॥

( एपित्राफ़िया इचिडका, भा० १, ए० २३६ )

१ अर्ली हिस्ट्री आफ इचिडया, पृ० ४१०।

# भोज की दानशीलता और उसका विधा-प्रेम।

यह राजा स्वयं विद्वान् और विद्वानों का आश्रयदाता था। इसी से इसकी सभा में अनेक विद्वान् रहा करते थे। १ इसके यशः प्रसार का

े मिस्टर विन्सेंट स्मिथ ने इसके विद्या-प्रेम की तारीफ़ करने के साथ साथ इसकी तुलना भारत के प्रसिद्ध प्रतापी नरेश समुद्रगुप्त से की है। वे लिखते हैं:—

Like his uncle, he cultivated with equal assiduity the arts of peace and war. Although his fight with the neighbouring powers, including one of the Muhammadan armies of Mahmud of Ghazni, are now forgotten, his fame as an enlightened patron of learning and a skilled author remains undimmed, and his name has become proverbial as that of the model king according to the Hindu standard,...and there is no doubt that he was a prince, like Samudra Gupta, of very uncommon ability.

(Early History of India, P.p. 410-411.)

शर्यात्—भोज भी श्रपने चचा मुझ की तरह ही सिन्ध श्रौर विश्वह के कार्यों में बरावर भाग लेता था। यद्यपि इसके श्रपने पदोसियों के साथ के युद्ध कार्यों को, जिनमें महमूद गज़नी की सेना के साथ का युद्ध भी शामिल है, जोग भूल गये हैं, तथापि इसके विद्या के श्राश्रयदाता और स्वयं विद्वान् अन्यकार होने का यश श्रव तक बरावर चमक रहा है और हिन्दुशों के मता- जुसार यह एक श्रादर्श राजा समभा जाता है।.....

मुख्य कारण भी इसके द्वारा मान श्रीर दान के जरिये से किया गया विद्वानों का सत्कार ही प्रतीत होता है। इसकी दी हुई उपाधि को विद्वान लोग आदर की दृष्टि से देखते थे। इसने त्रिविक्रम के पुत्र भास्करभट्ट को 'विद्यापति' की उपाधि दी थी श्रीर यह स्वयं विद्वानों में 'कविराज' के नाम से प्रसिद्ध था।

उदयपुर (ग्वालियर) से मिली प्रशस्ति में लिखा है कि— कविराज भोज का साधन, कर्भ, दान और ज्ञान सब से बढ़कर था। इससे अधिक उसकी क्या प्रशंसा हो सकती है ? २

मस्मट ने अपने 'काव्यप्रकाश' नामक प्रसिद्ध अलंकार के ग्रंथ में 'उदात्तालङ्कार' के उदाहरण में एक रलोक उद्घृत किया है। उसमें लिखा है कि—विद्वानों के घरों में 'सुरत-कीड़ा' के समय हारों से गिरे हुए, और सुबह माड़ू देनेवाली दासियों द्वारा चौक के एक कोने में डाले गए, तथा इधर उधर फिरती हुई तक्शियों के पैरों की मेंहदी के रंग के प्रतिबिम्ब पड़ने से लाल माई देने वाले, मोतियों को अनार के

शांडित्यवंशे कविचकवर्ती त्रिविकमोभूत्तनयोस्य जातः। यो भोजराजेन कृताभिधानो विद्यापतिर्भास्करभट्टनामा॥१९॥

( एपिद्राफ्रिया इचिडका, भा० १, ए० ३४३)

र साथितं विहितं दत्तं ज्ञातं तद्यन्न केनचित् । किमन्यत्कविराजस्य श्रीभोजस्य प्रशस्यते ॥१=॥

> (पपित्राफिया इचिडका, भा० १, ए० २३४) १४

<sup>9</sup> श॰ सं॰ ११२८ के यादववंशी सिंघण के समय के जेख से इस बात की पृष्टि होती है। उसमें जिखा है—

दाने समम घर के पले हुए तोते चोंच में लेते हैं। यह सब राजा भोज के ही दान का प्रभाव है।

विल्ह्गा ने अपने विक्रमाङ्कदेवचरित में लिखा है कि, अन्य नरेशों की तुलना राजा भोज से नहीं की जा सकती।

इसके अलावा उस समय राजा भोज का यश इतना फैला हुआ था कि, अन्य प्रान्तों के विद्वान अपने यहाँ के नरेशों की विद्वत्ता और दान-शीलता दिखलाने के लिये राजा भोज से ही उनकी तुलना किया करते थे।

राजतरङ्गिणी में लिखा है कि—उस समय विद्वान और विद्वानों के आश्रयदाता चितिराज (चितिपति) और भोजराज ये दोनों ही अपने दान की अधिकता से संसार में प्रसिद्ध थे। इ

विल्ह्या ने भी अपने विक्रमाङ्कदेवचरित में क्षितिपति की तुलना भोजराज से ही की है। उसमें लिखा है कि लोहरा का राजा वीर क्षिति-पति भी भोज के ही समान गुर्गी था।

- भुक्ताः केलिविस्त्रहारगितताः सम्मार्जनीभिर्द्धताः । प्रातः प्राङ्गणसीम्निमन्थरचलद्वालाङ्घिलाज्ञारुणाः ॥ दुराद्दाडिमवीजशङ्कितिधयः कर्षन्ति केलीग्रुकाः । यद्विद्वद्भवनेषु, भोजनृपतेस्तत्त्यागलीलायितम् ॥ (दशम उन्नास, श्लो० १०४)
- र भेाजक्ष्माभृत्स खलु न खलैस्तस्य साम्यं नरेन्द्रैः। (सर्ग १८, रत्नो० १६)
- स च भाजनरेन्द्रश्च दानोत्कर्षेण विश्रुतौ ।
   सूरी तस्मिन्त्रणे तुल्यं द्वावास्तां कविवान्धवौ ॥२५६॥
   ( तरङ्ग ७ )
- ४ तस्य भ्राता द्वितिपतिरिति द्वात्रतेजोनिधानम् । भेाजक्ष्माभृत्सद्वशमहिमा लोहराखण्डलोभृत् ॥ (सर्ग १८, रह्नो • ४७)

राजगुरु मदन ने अपनी बनाई पारिजात मंजरी में अपने आश्रय-दाता मालवे के परमार नरेश अर्जुनवर्मा की तुलना भी मुझ आदि से न कर भोज से ही की है। जैसे —

> श्रत्र कथंचिद्तिषिते श्रुतिलेहां लिख्यते शिलायुगले। भाजस्यैव गुणोजितमर्जुनमृत्यावतीर्णस्य ॥१॥

> > ধ্

मनोज्ञां निर्विशम्नेतां वल्यागां विजयश्चियं । सङ्करोो भाजदेवेन घाराधिप ! भविष्यसि ॥६॥

वैसे तो प्रबन्धचिन्तामिए और भोजप्रबन्ध आदि में राजा भोज का अनेक किवयों को एक एक श्लोक पर कई कई लाख रुपिया देना लिखा मिलता है। परन्तु इसके भूमिदान सम्बन्धी दो दानपत्र ही अब तक सिले हैं, उनका वर्णन आगे दिया जाता है।

१ एपिमाफ्रिया इचिडका, भा० ८, ५० १०१-१०३।

### राजा भोज के दान-पत्र।

राजा भोज का पहला दानपत्र वि० सं० १००६ का है। यह ताँबे के दो पत्रों पर जिनकी लंबाई १३ इच्च छौर चौड़ाई ९७ इच्च है खुदा है। इन पत्रों को इकट्टा रखने के लिये पहिले पत्र के नीचे के और दूसरे पत्र के उपर के भाग में दो-दो छेद बने हैं। इन्हीं में ताँबे की कडियां डालकर ये दोनों पत्र हस्तिलिखित प्राचीन रौली की पुस्तक के पत्रों की तरह जोड़ दिए गए थे।

दोनों ताम्रपत्रों पर एक ही तरक श्रवर खुदे हैं। दूसरे पत्र में श्रव्हाईसवीं पंक्ति के सामने से बत्तीसवीं पंक्ति के सामने तक दुहरी लकीरों का एक चतुष्कोण सा बना हुआ है। इसमें उड़ते हुए गरुड़ की मनुष्याकार मूर्ति बनी है। मूर्ति का मुख पंक्तियों की तरक है और उसके बाँए हाथ में सर्प है।

इस दानपत्र के अवर उजीन के अन्य दानपत्रों के समान ही नागरी अवर हैं। लेख की १०वीं पंक्ति में के 'यथाऽस्माभिः' और २२वीं पंक्ति में के 'वुध्वाऽस्मद्' के बीच में अवग्रह के चिन्ह बने हैं तथा समग्र लेख में 'व' के स्थान पर 'व' खुदा है। एक स्थान पर 'श' के स्थान में 'स' और चार स्थानों पर 'स' के स्थान में 'श' लिखा है। दो स्थानों पर 'बुद्ध्वा' के स्थान पर 'वुध्वा' लिखा मिलता है।

लेख की भाषा गद्य पद्यमय है। पद्यों की संख्या ९ है।

१ एपिप्राफ़िया इिंग्डका, भा० ११, ५० १८२-१८३।

पहले के दो श्लोकों को छोड़कर बाकी के ७ श्लोक साधारण तौर से अनेक अन्य ताम्रपत्रों में भी लिखे मिलते हैं।

यह ताम्रपत्र बाँसवाड़े (राजपूताना) में एक विधवा ठठेरन के पास से मिला था। इससे इसमें लिखे हुए स्थानों का सम्बन्ध किस प्रान्त से है यह निश्चय करना कठिन है।

इस ताम्रपत्र में केवल संवत् १००६ माय सुदि ५ लिखा होने से वार त्रादि से मिलान कर इसकी असलियत जाँचने का कोई साधन नहीं है। डाक्टर फ्लीट का अनुमान है कि इस ताम्रपत्र में भी उज्जैन के अन्य ताम्रपत्रों के समान ही गत संवत् लिखा गया है। इसके अनुसार उस रोज ई० स० १०२० की ३ जनवरी आती है।

इसके पहले पत्र की दसवीं पंक्ति में 'कोंकणविजयपर्थिणि' लिखा होने से प्रकट होता है कि भोजराज ने केंकण विजय किया था और उसी की ख़ुशी या यादगार में इस दानपत्र में का लिखा दान दिया गया था।

इस दानपत्र के दोनों पत्रों में इबारत के नीचे स्वयं भोज के हस्ताचर हैं। वहाँ पर उसने ऋपना नाम भाजदेव लिखा है।

## राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र की नकता।

#### पहला पत्र ।

- (१) श्रो<sup>५</sup> [॥%] जयित व्योमकेशौसौ<sup>२</sup> यः सम्गाय विभिति<sup>३</sup> तां। ऐंदवीं शिरसा लेखांज—
- (२) गद्धीजांकुराकृतिं<sup>४</sup> ॥ [१क्ष ] तन्वंतु वः स्मरारातेः कल्याणुमनिशं जटाः ॥ क—
- (३) ल्पांतसमयोदामतिडद्वलयिङ्गलाः ॥ [२३३] परमभट्टारक-महारा—
- (४) जाधिराज परमेश्वर श्री [ सी ] यकदेव पदानुध्यात परम-भट्टारकम—
- (५) हाराजाधिराज परमेश्वर श्री वाक्पतिराजदेव पदानुध्यात परमभ—
- (६) हारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री सिन्धुराजदेव पदानुध्यात—
- (७) परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेवः क्रशली।।

#### शुद्ध पाठ

े श्रोक्कार के स्थान पर 🖔 यह चिद्ध खुदा हुआ है।

र °केशोसी १ बिभर्ति, ४ जगद्वीजां °

### राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र की नकल १११

- (८) खलीमंडले घाघदोरभोगान्तः पाति वटपद्रके शमुप<sup>9</sup> गता-न्समस्तराजपु—
- (९) रुपान्त्राह्मणो<sup>२</sup> त्तरान्प्रतिनिवासिजनपदादीश्च समादिशत्यसु<sup>३</sup> वः संविदितं ॥
- (१०) यथाऽस्माभिः कोंकगाविजयपर्व्विणि श्रात्वा<sup>४</sup> चराचरगुरुं भगवन्तं भवानीपतिं
- (११) समभ्यच्चर्य सं [ स ] ारस्या [ स ] ारतां दृष्ट्वा । वाता-भ्रविभ्रममिदं वसुधाधिपत्यमापातमा—
- (१२) त्रमधुरो विषयोपभोगः । प्राणास्तृणागजलविदुसमा<sup>६</sup> नराणां धर्माः सखा
- (१३) परमहो परलोकयाने ॥ [३%] भ्रमत्संसारचक्रात्रधारा-धारामिमां श्रियं। प्राप्य येन येन
- (१४) ददुस्तेषां पश्चात्तापः परं फलं।। [४३३] इति जगतो विनश्वरं स्वरूपमाकलय्योपरि<sup>६</sup>
  - (१५) स्वहस्तोयं श्री भोजदेवस्य [॥%]

### द्सरा पत्र।

- (१६) लिखितयामात भूमिवर्त्तनशतैकं नि १०० स्वसीमार् एः गोचरयृतिपर्यंतं हिरण्या—
- (१७) दायसमेतं सभागभोगं सापरिकरं सञ्जीदायसमेतं ब्राह्मण्ट भाइलाय वामन—

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> संदुप° <sup>२</sup>°दपान्त्रा० <sup>३</sup>०त्यस्तु

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> स्नात्वा <sup>५</sup> ° ग्राञजलविंदु ०

<sup>&</sup>lt;sup>द</sup> इस पंक्ति का सम्बन्ध दूसरे पत्र की प्रथम पंक्ति से हैं।

ण्यासाद् ८ शाक्षण°

(१८) सुताय वशिष्ठ सगोत्राय वाजिमाध्यदिनशाखायैकप्रव-रायच्छि च्छास्थानविनिर्गातपूर्व्य —

(१९) जाय मातापित्रोरात्मनश्च पुरुययसोभि वृद्धये श्रदृष्टफल-

मंगीकृत्य चांद्राकाएएए ३—

(२०) वित्तिसमकालं यावत्परया भक्त्या शाशने<sup>४</sup> नोदकपूर्वे प्रतिपादितमितिमत्वात—

- (२१) न्निवासिजनपदैर्यथादीयमानभागभोगकरहिरण्यादिकमाज्ञा अवगाविधेयै—
- (२२) भू त्वा सर्व्यमस्मै समुपनेतव्यमिति ॥ सामान्यं चैतत्पुरय-फलं वुध्वा ऽस्मद्वंशजैरन्यै—

(२३) रिपभाविभोकृभिरस्मत्प्रदत्तधम्मी  $^{4}$  दायोयमनुमंतव्यः पाल-नीयश्च ॥ उक्तं च व $^{6}$ —

(२४) हुभिर्व्वसुधाभुका राजभिः सगरादिभिः। यस्य यस्य यदा भूभिस्तस्य तस्य तदा फलं॥ [५\*]

(२५) यानीह दत्तानि पुरा नरे द्वैर्हीनानि धम्मार्थयशस्कराणि । निम्माल्यवांतिप्रतिमानि

- (२६) तानि को नाम साधुः पुनराददीत ॥ [६#] अस्मत्कुलक्रम मुदारमुदाहरद्भिरन्यैश्चदानमि—
- (२०) दमभ्यनुमोदनीयं। लच्न्यास्तिबत्सिलिलवुद्वुद् चंचलाया दानं फलं परयशः परिपाल—
- (२८) नं च॥ [७#] सर्व्वानेतान्माविनः पार्थिवेंद्रान्भूयो भूयो याचते रामभद्रः॥

<sup>°</sup> वसिष्ठ° <sup>२</sup> °यशो ° <sup>३</sup> चंद्राकांपर्या ° ४ शासने ° ६ दुव् व ° भग्मंदाया °

राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र की नकल ११३

- (२९) सामान्योयं धर्म्भसेतुर्जुपाणां काले काले पालनीयो भवद्भि:॥ [८\*] इति कम—
- (३०) लदलांबुविंदुलोलां<sup>५</sup> श्रियमनुचिन्त्य मनुष्यजीवितं च। सकलमिद्युदा—
- (३१) हृतं च बुध्वा<sup>२</sup> निह पुरुषैः परकीर्त्तयो विलोप्या इति ॥ [९\*] संवत १०७६ माय शुदि ५ [।\*]
- (३२) स्वयमाज्ञा । मंगलं महाश्रीः ॥ स्वहस्तोयं श्री भोजदेवस्य [॥\*]

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> °दलांबुबिंदु, ° <sup>२</sup> बुद्ध्या ।

# राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र का भाषार्थ

#### पहला पत्र

श्रों। जो संसार के बीज के जैसी चन्द्रमा की कला की संसार की डरपित के लिये ही सिर पर धारण करता है, ऐसा महादेव सब से श्रेष्ठ है। (१)

प्रत्यकाल की विजितयों के घेरे के रङ्ग जैसी महादेव की पीली जटा सदा तुम्हारा कल्याण करे। (२)

श्रेष्ठ नरेश, राजाश्रों के राजा बड़ी प्रभुतावाले, सीयकदेव के उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ नरेश राजाश्रों के राजा बड़ी प्रभुतावाले श्री वाक्पित-राज के उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ नरेश, राजाश्रों के राजा, बड़ी प्रभुतावाले श्री सिंधुराजदेव का उत्तराधिकारी, श्रेष्ठ नरेश, राजाश्रों का राजा बड़े ऐश्वर्यवाला, भाजदेव कुशल (प्रसन्नता) से युक्त होकर श्र्मेली प्रान्त के घाघदोर जिले के वटपद्रक गाँव में श्राए हुए तमाम राज-पुरुषों, ब्राह्मणों श्रीर श्रासपास रहने वाले लोगों का श्राह्मा देता है। तुमको मालूम हो कि—हमने कोंकन की विजय के पर्व पर स्नान करने के बाद स्थावर श्रीर जंगम दोनों के स्वामी भगवान पार्वतीपित की पूजा करके श्रीर संसार की श्रसारता के। देखकर—

राज्याधिकार श्रंधड़ समय के बादलों के समान है, विषयभोग चाणिक श्रानन्द देने वाले हैं, मनुष्यों का जीवन तिनके के श्रयभाग में

<sup>&</sup>lt;sup>भ</sup> अथवा कुशलयुक्त हो। वह...

राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दानपत्र का भाषार्थ ११५ लटकती हुई पानी की बूंद के समान है, परलोक जाने के समय केवल धर्म ही मित्र रहता है। (३)

घूमते हुये संसार रूपी चक्र की धार के समान जाती आती रहने वाली इस लक्ष्मी की पाकर जो दान नहीं करते हैं उनको सिवाय पछताने के और कुछ हाथ नहीं आता। (४)

> इस प्रकार दुनिया की नाश होने वाली हालत को सममकर ऊपर—

> > ( यह स्वयं भोजदेव के हस्ताचर हैं )

### द्सरा पत्र

लिखे गाँव में सौ निवर्तन (नि० १००) भूमि अपनी सीमा, जो कि एक कोस तक जहाँ तक कि गायें घास चरतीं (या चरने जाती) हैं, सहित मय आय के सुवर्ण, लगान, हिस्से, भोग की आमदनी, अन्य प्रकार की सब तरह की आय, और सब प्रकार के हकों के वाजिमाध्यंदिनी शाखा और एक प्रवर वाले वसिष्ठ गोत्री वामन के पुत्र भाइल नामक ब्राह्मण को, जिसके पूर्वज छिंछा से आए थे, माता पिता के और अपने धर्म और यश की बढ़ती के लिये, परोक्त से होने वाले धर्म के फल को मान कर, चाँद, सूरज, समुद्र और प्रथ्वी रहे तब तक के लिये बड़ी भिक्त के साथ जल हाथ में लेकर दान में दी है। इसका खयाल करके वहाँ के रहने वाले लोगों को, इस आज्ञा को मान कर,

भूमि का नाप।

<sup>े</sup> दानपत्र में 'गोचरयूतिपर्यन्तं' पाठ है। यदि कात्यायन के, 'अध्वप रिमायो च' इस वार्तिक के अनुसार यहाँ पर के 'गोचरयूति' को ' गोयू तिः = गव्यूतिः का पर्यायवाची मान लें तो इसका अर्थ दो कोस होगा, जैसा कि अमरकोश में लिखा है:— 'गव्यूतिः स्नीकोशयुगम्' ।

हमेशा से दिया जाने वाला हिस्सा, भोग, लगान, सुवर्ण वगैरा सब इस (भाइल) के पास ले जाना चाहिये। इस पुण्य फल के सब के लिये एक सा जानकर हमारे खानदान में होनेवाले या दूसरे खानदान में होने वाले श्रागे के राजाओं के हमारे धर्म के लिये। दिए इस दान के मानना और पालन करना चाहिए। कहा भी है:—

सगर श्रादि श्रनेक राजाश्रों ने पृथ्वी भोगी है श्रीर जब जब यह पृथ्वी जिसके श्रिधकार में रही है तब तब उसी की उसका फल मिला है। (4)

इस दुनियाँ में पहले के राजाओं ने धर्म और यश के लिये जो दान दिए हैं उनको, उतरी हुई (त्याज्य) चीज या क्रै के समान समक कर, कौन भला आदमी वापिस लेवेगा। (६)

हमारे वंश के उदार नियम के मानने वालों (हमारे वंशजों) और दूसरों को यह दान मंजूर करना चाहिए; क्योंकि इस विजली की चमक और पानी के बुलबुले के समान चंचल लक्ष्मी का असली फल उसका दान करना या दूसरे के यश के। बचाना ही है। (७)

आगे होने वाले सब राजाओं से श्रीरामचन्द्र बार बार यही प्रार्थना करता है कि यह सब राजाओं के लिये एक सा धर्म का पुल है। इसलिए अपने अपने वकों में आप लोगों को इसका पालन करना चाहिए। (८)

इस प्रकार लदमी के। श्रीर मनुष्य जीवन के। कमल के पत्ते पर पड़ी पानी की बूंद की तरह चंचल सममकर श्रीर ऊपर कही सब बातों पर ग़ीर कर लोगों को दूसरों की कीर्ति नष्ट नहीं करनी चाहिए। (९)

संवत् १०७६ माघ सुदि ५ । स्वयं हमारी आज्ञा । मंगल और बढ़ती हो । यह हस्ताचर स्वयं भोजदेव के हैं ।

राजा भोज का दूसरा दानपत्र वि० सं० १०७८ का १ है। यह भी

१ इविडयन ऐविटनवेरी, भा० ६, ५० ४६-४४।

इन पत्रों पर भी एक ही तरफ अत्तर खुदे हैं और दूसरे पत्र पर सत्ताईसवीं पंक्ति से इकत्तीसवीं पंक्ति तक लकीरों के दुहरे चतुष्कीरण के बीच उड़ते हुए मनुष्याकृति गरुड़ की आकृति बनी है। इसका भी मुख पंक्तियों की तरफ है और बाएँ हाथ में सर्प है।

इस दानपत्र के अज्ञर भी वही उज्जैन के अन्यदान पत्रों के से नागरी अज्ञर हैं। समय लेख में 'ब' के खान में 'व' खुदा है।

दो स्थानों पर 'श' के स्थान में 'स' श्रौर एक स्थान पर 'स' के स्थान में 'श' लिखा है। दो स्थानों पर 'बुद्धा' की जगह 'वुध्वा' लिखा मिलता है।

इस ताम्रपात्र का छपा हुआ ब्लाक उस पर की छाप से न बना होकर उसके अन्नरों को देख कर हाथ से लिखे अन्नरों पर से बनाया हुआ है। इसलिये उसके अन्नरों पर पूरी तौर से विश्वास नहीं किया जा सकता।

लेख की भाषा गद्य पद्यमय है और इसमें भी पहले ताम्रपात्र वाले वे हो ९ स्ट्रोक हैं।

यह ताम्रपत्र उज्जैन में 'नागक्तरी' के पास जमीन जोतते हुए एक किसान को जमीन में गड़ा हुआ मिला था। (इस 'नागक्तरी' का का उल्लेख इस ताम्रपत्रकी छठी पंक्ति में 'नागद्रह' के नाम से किया गया है। यह 'नागक्तरी' नामक नाला उज्जैन की पवित्र पख्नकोशी में समका जाता है। इसके अलावा इस ताम्रपत्र में लिखे 'वीराग्रक' गाँव का अब पता नहीं चलता।

इस दानपत्र में लिखा 'वीराणक' गाँव, वि० सं० १०७८ की माघ वदि ३ रविवार' (ई० स० १०२१ की २४ दिसम्बर) को, सूर्य का उत्तरायमा प्रारम्भ होने के समय, दान किया गया था और यह दानपत्र इसके करीब दो मास बाद वि० सं १०७८ की चैत्र सुदि १४ (ई० स० १०२१ की ३० मार्च) को लिखा गया था। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि ताम्रपत्र में का संवत चैत्रादि संवत् नहीं है। इस दान के समय भोज अपनी राजधानी धारा नगरी में ही था।

इस दानपत्र के दोनों पत्रों में भी पहले दानपत्र के समान ही इबारत के नीचे स्वयं राजा भोज के हस्ताचर हैं और वहाँ पर उसने अपना नाम भोजदेव ही लिखा है।

१ हिरिडयन ऐफ़्रेमेरिस के श्रतुसार तीज को सोमवार श्राता है। परन्तु पहले दिन दूज १० घड़ी मात्र होने से श्रीर उक्त समय के बाद तीज के श्रा जाने से रिववार को भी तीज श्रा जाती है।

### राजा भोज के वि० सं० १०७८ के ताम्रपात्र की नकल

#### पहला पत्र ।

- (१) श्रों १ [॥\*] जयित व्योमकेशोसौ यः सर्गाय विभर्तितां २ । ऐन्दर्वी ३ शिरसा लेखां जगद्वीजांकुराकृतिम् ४ ॥ [ १% ]।
- (२) तन्वंतु वः स्मरारातेः कल्याणमनिशं जटाः कल्पान्तसमयो द्दामतिद्वद्वलय—
- (३) पिङ्गलाः ॥ [२\*] परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री सीयकदेव पादा —
- (४) नुध्यात, परम भट्टारक महाराजाधिरारज परमेश्वर श्री वाक्पतिराजदेव—
- (५) पादानुध्यात, परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीसिन्धुराजदेव पदानुध्यात,—
- (६) परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीभोजदेवः कुशाली नागद्रह पश्चिमपथ—
- (७) कांतः पातिवीराणके समुपगतान्समस्तराजपुरुषान्त्राह्मणोत्त<sup>६</sup> रान्प्रतिनिवासि पट्टकि—
- (८) लजनपदादीश्च समादिशत्यम्तु वः संविदितं ॥ यथा श्रती-ताष्टसप्तत्यधिकसाहस्रिक—
- (९) सम्वत्सरे माघासित रुतीयायाम् । रवादुद्गयनपर्व्वाण् कल्पित ह—

<sup>ै</sup> यहाँ पर भी वही ख्रोङ्कार का चिह्न दिया गया है। र विभर्ति°

<sup>&</sup>lt;sup>व</sup> 'वी' पर का अनुस्वार 'वी' के उपर न देकर 'विश' इस प्रकार दिया है।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> ° द्वीजां, ° <sup>५</sup> न्वाह्मणों, °

- (१०) लानां लेख्ये ॥ श्रीमद्धारायामवस्थितैरस्माभिः स्नात्वा चराचरगुरुं भगव—
- (११) न्तन्भ' वानीपतिसमभ्यच्च्यं संसारस्यासारतां दृष्ट्वा । वाता-भ्रविभ्रममिद्म्वसुधाधिपत्य—
- (१२) मापातमात्रमधुरो विषयोपभोगः प्राणास्त्रणाप्रजलविन्दु-समा नराणां धर्मास्य—
- (१३) खा परमहो परलोकयाने ॥ [३ \* ] अमत्सन्सार वका-प्रधाराधारामिमांश्रियं । प्राप्य ये न—
- (१४) दृदुस्तेषां पश्चात्तापः परं फलं ॥ [४] इति जगतो विन-श्वरं स्वरूपमाकलय्योपरि—
- (१५) लिखितयामः स्वसीमातृग्गोचरयूतिपर्यन्तस्सिहरण्य-भागभो<sup>२</sup>—
  - (१६) खहस्ताय<sup>४</sup> श्रीभाजदेवस्य [॥]

#### दूसरा पत्र

- (१७) गः सेापरिकरः सर्व्ञादायसमेतः त्राह्मण्<sup>६</sup> धनपतिभट्टाय भट्टोोचिन्दसुताय व<sup>६</sup>—
- (१८) ह् बुचारवलायनशास्त्राय । श्रगस्तिगोत्राय । त्रिप्रवराय । वेध्ल्लुवल्लप्रतिवद्ध अीवादाविनिर्गतरा—
- (१९) धसुरसंगकरणीटाय । गातापित्रोरात्मनश्च पुन्यः य-शोभिवृद्धये । श्रदृष्टफलमंगीकृत्य चं—
- (२०) द्रार्कार्य्यविद्यति समकालं यावत्परयाभक्त्या शाशनेने। ९ दकपूर्व्व प्रतिपादित इति मत्वा—

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> इस पंक्ति का सम्बन्ध दूसरे पत्र की प्रथम पंक्ति से है।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> स्वहस्तोयं,<sup>९ ६</sup> बहबूचा,° <sup>६</sup> बहबूचा,°

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup> बद**े, ८ पुराय**े ९ शासने॰

- (२१) यथादीयमानभागभागकरहिरण्यादिकमाज्ञाश्रवणविधेयैर्भूत्वा सर्व्यमस्मै सगुपनेतव्यं।
- (२२) सामान्यं चैतत्पुर्यफलम्बुध्वा १ स्मद्वनसजै २ रन्यैरि भावि-भोक्तुभिरस्मत्वदत्तधर्मादायो ३ य—
- (२३) मनुसन्तन्यः पालनीयश्च । उक्तं च । बहुभि व्वसुधासुक्ता राजभिरसगरादिभिः । यस्य यस्य यदा—
- (२४) भूमिस्तस्य तस्य तदाफलं ॥ [५\*] यानीह दत्तानि पुरा-नरेन्द्रैर्दानानि धर्मार्थयशस्त्रराणि । निर्माल्य—
- (२५) नान्तिप्रतिमानि तानि को नाम साधुः पुनराददीत ॥ [६] ष्रास्मत्कुलक्रमसुदारसुदाहरद्भिरन्यैश्च—
- (२६) दानियद्मभ्यनुमोदनीयं । तदम्यास्तिङच्छित्तित्वयुद्वद्दं चचलाया दानं फलं परयसन्पपरि<sup>६</sup> पा—
- (२७) लनं च ॥ [ ७ \* ] सर्व्वानेतान्भाविनः पार्थिवेन्द्रान्भूयो भयो याचते रामभद्रः
- (२८) सामान्यायं धर्म्भसेतुर्नु पाणां काले काले पालनीया भवद्भिः [८\*]॥ इति क—
- (२९) मलदलाम्बुविन्दुलालां श्रियमनुचिंत्य मनुष्यजीवितं च। सकलमि—
- (३०) द्मुदाहृतं च बुध्वा<sup>८</sup>नहि पुरुषैः परकीर्त्तयो विलोप्या [ ९\* ] इति ॥ सम्वत् १०
- (३१) ७८ चैत्र शुदि १४ स्वयमज्ञामंगलं महाश्रीः स्वहस्तोयं श्री भाजदेवस्य।

१ ° खुद्ध्वा. २ ° द्वंशजै. ° ३ ° धर्म्मदायो. ° ४ बहुिम. °

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> ° बुद्बुद्, ° <sup>६</sup> ° बशः परि, ° <sup>७</sup> ° बाम्बुबिन्दु, ° ८ बुद्धवा.

# राजा भोज के वि० सं० १०७८ के दानपत्र का भाषार्थ

(यहाँ पर पहले दानपत्र में आई हुई इवारत के अर्थ का खुलासा न देकर विशेष इवारत का अर्थ ही दिया जाता है।)

पहले के दो श्लोकों में शिव की स्तुति की गई है।

परमभट्टारक महाराजधिराज परमेश्वर श्री भोजदेव जो कि, श्रीसीयकदेव के पुत्र वाक्पितराज के उत्तराधिकारी, श्रीसिन्धुराज का पुत्र है कुशल युक्त होकर नागहृद के पश्चिम प्रान्त में स्थित वीरा-एक गाँव में एकत्रित हुए तमाम राज कर्मचारियों, ब्राह्मणों सिहत वहाँ के रहने वाले पटेलों श्रीर श्राम रियाया के। श्राह्मा देता है। तुमको मालूम हो कि १०७८ के वर्ष की माघ बिद ३ रिववार के दिन सूर्य का उत्तरायण प्रारम्भ होने के समय (जब कि खेत जोतनेवालों की लिखा-पढ़ी होती है। ) धारानगरी में निवास करते हुए हमने स्नान श्रीर शिवपूजन कर, तथा संसार की श्रसारता के। देख.... इ

शायद भोज के समय माघ में उन कृपकों की जिन्होंने खेत जाते हों लागान थादि के बाबत शर्तें तय होती होंगी ? नीलकएठ जनार्दन कीर्तन ने बैल की एक जोड़ी से जाती जाने वाली पृथ्वी की एक हल ज़मीन मानकर उसके श्रधिकार सहित गाँव दिया यह श्रर्थ किया है।

१ त्रथवा कुशल युक्त हो। वह...

र दानपत्र में इसके लिये 'कल्पितहलानां 'लेख्ये' लिखा है।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> यहाँ पर पहले दानपत्र में दिए वे ही दे। रलोक लिखे हैं

यौर जगत् के नाशवान स्वरूप को समम ऊपर लिखा (वीराएक) गाँव अपनी सीमा, जो कि एक कोस तक के, जहाँ तक कि गायें
घास चरती (या चरने जाती) हैं, सिहत मय आयके सुवर्ण, हिस्से, भोग
की आमदनी अन्य प्रकार की सब तरह की आय और सब तरह के
हक्त के (ऋग्वेदो) वह वृच आश्वलायन शाखा, अगस्ति गोत्र और
त्रिप्तवर बाले भट्ट गोविन्द के पुत्र धनपति भट्ट के, जिसके पूर्वज
वेल्लवल प्रान्त के श्रीवादा से निकले हुए राधासुरसंग के कर्णाट थे,
माता-पिता और अपने पुष्य और यश की वृद्धि के लिये दिया है।
ऐसा समम कर इसका लगान आदि उसके पास ले जाना चाहिए।
हमारे पीछे होनेवाले हमारे वंश के और दूसरे वंश के राजाओं के। भी
इसे मानना और इसकी रक्षा करना चाहिए... ३

संवत् १०७८ की चैत्र सुदि १० (यह शायद दानपत्र लिखे जाने की तिथि है।)

> स्वयं हमारी त्राज्ञा। मंगल त्रौर श्रो वृद्धि हो। यह स्वयं भोजदेव के हस्ताचर हैं।

भोज की विद्वता के विषय में यहाँ पर इतना लिखना ही पर्याप्त होगा कि इसने भिन्न भिन्न विषयों के खनेक यन्थ लिखे थे। उनका विवरण किसी खन्य खम्याय में दिया जायगा।

१ पहले ताम्रपत्र में का इसी शब्द पर का नोट देखे। ।

र यह शायद वही गोविन्द भट्ट हो जिसे भोज ने मरखप दुर्ग (माँडू) के झात्रावास का श्रध्यच नियत किया था।

३ इसके आगे पहले दानपत्रवाले ४ से ६ तक के वे ही रलोक दिये गए हैं।

## राजा भोज से सम्बन्ध रखनेवाली कथाएँ।

अलबेरूनी ने अपने अमण वृत्तान्त में एक अद्भुत कथा लिखी है। वह लिखता है:—

"मालवे की राजधानी धार में, जहाँ पर इस समय भोजदेव राज्य करता है, राज-महल के द्वार पर, ग्रुद्ध चांदी का एक लंबा दुकड़ा पड़ा है। उसमें मनुष्य की आकृति दिखाई देती है। लोग इसकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार बतलाते हैं:—

प्राचीन काल में किसी समय एक मनुष्य कोई विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ लेकर वहाँ के राजा के पास पहुँचा। उस रासायनिक पदार्थ लेकर वहाँ के राजा के पास पहुँचा। उस रासायनिक पदार्थ का यह गुणा था कि उसके उपयोग से मनुष्य अमर, विजयी, अजेय और मनावािक अत कार्य करने में समर्थ है। सकता था। उस पुरुष ने, राजा को उसका सारा हाल बतला कर, कहा कि आप अनुक समय अकेले आकर इसका गुणा अजमा सकते हैं। इस पर राजा ने उसकी बात मान ली और साथ ही उस पुरुष की चौंही हुई सब बस्तुएँ एकचित्र कर देने की, अपने कर्मचारियों के आजा देदी।

इसके बाद वह पुरुष कई दिनों तक एक बड़ी कड़ाही में तेल गरम करता रहा। और जब वह गाढ़ा हो गया तब राजा से बोला कि, अब आप इस में कूद पड़ें, तो मैं बाकी की क्रियांएं भी समाप्त कर डालूँ। परन्तु राजा की उसके कथनानुसार जलते हुए तेल में कूदने

<sup>9</sup> असलबेरूनी का भारत भा० २, ए० ११४-१६। असलबेरूनी ने अपनी उपर्युक्त पुस्तक (तहकीके िन्द्र) वि० सं० ९०८७ (ई० स० १०३०) में समाप्त की थी।

की हिम्मत न हुई। यह देख उसने कहा कि, यदि आप इसमें छूदने से डरते हैं, तो मुक्ते आज्ञा दीजिये ताकि मैं हो यह सिद्धि प्राप्त कर तूँ। राजा ने यह बात मानती। इस पर उस पुरुष ने औषधियों की कई पुड़ियाँ निकाल कर राजा के। दीं और समक्ता दिया कि इस इस प्रकार के चिह्न दिखाई देने पर ये-ये पुड़िया तेल में डाल दे। इस प्रकार राजा के। समक्ता बुक्ताकर वह पुरुष उस कड़ाही में कूद पड़ा और च्या भर में ही गलकर एक गाढ़ा तरल पदार्थ बन गया। राजा भी उसकी बतलाई विधि के अनुसार एक एक पुड़िया उसमें डालने लगा। परन्तु जब वह एक पुड़िया के। छोड़कर बाकी सारी की सारी पुड़ियाएं डाल चुका तब उसके मनमें विचार उत्पन्न हुआ कि, यदि बास्तव में ही यह पुरुष अमर, विजयी, और अजेय होकर जीवित हो गया, ते। मेरी और मेरे राज्य की क्या दशा होगी। ऐसा विचार उत्पन्न होते ही उसने वह अन्तम पुड़िया तेल में न डाली। इससे वह कड़ाही ठंडी हो गई और वह घुला हुआ पुरुष चांदी के उपर्यक्त दुकड़े के रूप में जम गया।

# भोज का मुसलमान लेखकों द्वारा लिखा हुआ वृत्तान्त ।

मुहम्मद क़ासिम ने, जो बादशाह श्रकवर का समकालीन था, श्रीर जिसका उपनाम फरिश्ता था एक इतिहास लिखा है। वह 'तारीख़ फरिश्ता' के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें भोज के विषय में लिखा हैं<sup>9</sup>:—

"राजा भोज क्रोम का पँवार था। इनसाफ छौर सखावत में विक्रमादित्य के तरीक़े पर चलता था। वह रात का भेस बदल कर शहर में गरत लगाता और गरीकों छौर फक्रीरों की खबर लेता था। उसका वक्त छपनी रियाया के हाल की तरक्की और वैहबूदी में ही गुजरता था। गाँव 'खरकौन,' 'बीजागढ़' व कसबा 'हिंदिया' उसी के वक्त में बसाए गए थे।

उसको रानियों के जमा करने का भी शीक था। वह साल भर में दो जलसे किया करता था। उनमें हिन्दुस्तान भर के दूर दूर के क्रामिल लोग इकट्टे होते थे। ये जलसे ४० रोज तक रहते थे श्रौर उन दिनों सिवाय नाच, गाना श्रौर शायरी, वगैराश्रों के श्रौर कोई काम नहीं किया जाता था। जब तक ये जलसे रहते थे तब तक तवायकों के खाना, शराब, व पान सरकार से दिए जाते थे। विदाई के वक्त हर एक को सरोपाव (खिलश्रत) श्रौर १०-१० श्रशफियाँ मिलती थीं।

<sup>ी</sup> तारीख़ फरिश्ता, भा० १, ५० १४।

भाज का मुसलमान लेखकां द्वारा लिखा हुआ बृत्तान्त १२०

यह राजा ५० साल हुकूमत करके बहिश्त की गया। भोज के वक्त में कन्नौज की गदी पर वासदेव नाम का राजा था।

बादशाह अकबर के वक उसके मंत्री अबुल फ़ज़ल ने भी 'आईने अकबरी' नाम की एक किताब लिखी थी। उसमें भोज़ के बारे में लिखा है:—

राजा विजैनंद<sup>2</sup> को शिकार का बड़ा शौक था। एक बार उसे भूँज के पौदे के पास पड़ा उसी वक का जन्मा एक बचा मिला। राजा उसे अपना लड़का बनाकर ले आया और उसका नाम मुंज रक्खा। बिजैनंद के मरने के वक्त उसका हक़ीक़ी लड़का भोज छोटा था। इसी से उसने राज का काम मुंज के। सौंप दिया। यह दखन की लड़ाई में मारा गया था।

भोज संवत् ५४१ विक्रमी में तकत पर बैठा और उसने बहुत से मुल्क फतेह किए। उसने अपने इन्साफ और सखावत से जमाने के आवाद रक्या और अक्रमंदी के पाए के बढ़ाया। उसके वक्त में चुने हुए आलिमों का बाजार गरम रहा और अक्रमंदों का ज़ोर शार था। उसके दरवार में ५०० चुने हुए आलिम इनसाफ व कानून की

<sup>4</sup> इसका कुछ पता नहींच लता। वहाँ पर वि० सं० १०१६ से १०१२ तक प्रतिहार वंश के विजयपाल, राज्यपाल, त्रिलोचनपाल और यशः पाल का राज्य रहना पाया जाता है। इसके बाद से गाहडवाल चन्द्रदेव के क्रजीज विजय करने तक का हाल श्रज्ञात है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> आई ने अकबरी, भा० १, ए० ४७०-४७१

र मुझ के पिता का नाम श्रीहर्ष (सीयक) श्रीर दादा का नाम वैरिसिंह (वज़ट) था। श्रवुलफ़जल ने वज़ट की ही मुझ का पिता मानकर उसी का नाम विजैनन्द लिखा हो तो श्राश्चर्य नहीं।

तरक्की करते थे। इन आिलमों के सरदार वर्ष ज श्रीर धनपाल थे। उन लोगों ने दिल के। लुभानेवाली बातें लिखी हैं श्रीर वे श्रक्तमंदों श्रीर खोज करने वालों के लिये तोहके छोड़ गए हैं।

जब भोज पैदा हुआ था, या तो नजूमियों की अक्ष खब्त हो गई थी, या उनसे भूल हुई थी। इसी से सबने मिलकर उसके जायचे में ऐसे बुरे जोग बतलाए कि उनका हाल सुनकर उसके रिश्तेदारों के दिलों में अपने मरने का खटका पैदा हो गया। इसी से उन्होंने भाज केा ले जाकर एक बीहड़ और अजनबी जंगल में छोड़ दिया। मगर वहाँ पर भी वह राहगीरों के हाथों परविश्श पाता रहा।

हकीम बर्र ज ने, जो उन दिनों एक मामूली आलिम समका जाता था, भोज का असली जायचा तैयार किया और उसमें उसका एक बड़ा राजा होना और ९० बरस की उम्र पाना लिखा।

इसके बाद उसने उस जायचे को ले जाकर राजा के गुज़रने की जगह पर डाल दिया। जब राजा ने उसे देखा तो उसका ख़्न जोश में आ गया और उसने सब आलिमों को दरबार में बुलवाकर इसकी फिर से जाँच करवाई। इससे पहले जो गलती हो गई थी बह जाहिर हो गई। इसके बाद राजा खुद जाकर भोज की वापिस ले आया। तकदीर खुलने से सच्चाई की आँख भी खुल गई।

वहीं पर आगे लिखा है:-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> बर्रुज शायद वररुचि का बिगाड़ा हुआ रूप हो।

र धनपाल, भोज के चचा मुझ के समय से लेकर भोज के समय तक जीवित था और इसने भोज की आजा से 'तिलक मझरी' नाम का गय काव्य लिखा था। इसी धनपाल के। राजा मुझ ने 'सरस्वती' की उपाधि दी थी।

भाज का ग्रुसलमान लेखकां द्वारा लिखा हुआ वृत्तान्त १२९

कहते हैं कि ८ साल की उन्न में हीं बेगुनाह मुंज को अधा व गूँगा करके मार डालने के लिये कुछ लोगों के सुपुर्द कर दिया। लेकिन कातिलों ने उसे मार डालने के बजाय उसका भेस और नाम बदल कर छोड़ दिया। जाते वक्त वह एक कागज पर कुछ लिख कर उनके। दे गया और कह गया कि अगर राजा भेरा हाल द्रियाक, करे तो यह कक्का उसके। दे देना। उस कक्के की लिखावट का खुलासा यह था:—

चुराई इन्सान के। किस तरह अक्त के उजाले से हटाकर दूर गिरा देती है और बेगुनाहों के बेजा खून से उसके हाथ रंग देती है। आज तक कोई भी अक्तमंद से अक्तमंद राजा मरते वक्त मुल्क या माल के। अपने साथ नहीं ले जासका। ऐसी हालत में तुक्ते कैसे यकीन है। गया है कि मेरे मार डालने से तेरा राज अमर हो जायगा और उसे कोई खतरा न रहेगा।

इस इबारत के। पढ़कर राजा की गफ़लत की नींद टूट गई और वह अपने किये पर पछताने लगा। जब दरवारियों ने भलाई होने के आसार देखे तब मुंज के। छोड़ देने का सारा हाल उसे कह सुनाया। राजा ने मंज की बड़ाई कर उसे अपना वली खहद बना लिया।

डसके बेटे जैचंद का राज खतम होने पर मालवे का राज जैतपाल सँबर की मिला<sup>२</sup>।

<sup>े</sup> आईने अकबरी में 'मुझरा ' लिखा होने से उक्त मंथ का तात्पर्यं मुझ के अंधे किये जाने से ही है। यह कथा प्रवन्धचिन्तामिश की कथा का बिगड़ा हुआ रूप प्रतीत होती है।

र श्राईने ध्यकवरी की इस कथा में गड़बड़ नजर श्राती है। भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह के बाद जिसे शायद यहाँ पर जैचन्द के नाम से बिखा है १४ राजाश्लों ने करीब २४० वर्ष तक श्लीर भी राज्य किया

था। हाँ, भोज द्वितीय के उत्तराधिकारी जयसिंह चतुर्थ के समय, वि० सं० १३६६ (ई० सं० १३०६) के करीब, मालवे पर मुसलमानों का प्रधिकार हो गया।

यहाँ पर 'उसके बेटे जैचंद' से यदि भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह का ताल्पर्य हो तो फिर मुझ के अन्धे किए जाने के स्थान में मुझ द्वारा भोज के अंधे किए जाने का ताल्पर्य लेना होगा और आई ने अकवरी की लिखावट में लेखक दोष मानना होगा। इसके अलावा यह भी मानना होगा कि इस वंश के दोनों भोजों और उनके उत्तराधिकारी जयसिंहों की एक मानकर भी अञ्चल फज़ल ने अपनी पुस्तक में गड़बड़ कर दी है।

## भविष्यपुराण में भोज और उसके वंश का वृत्तान्त

विदुसारस्ततोऽभवत् ।

पितुस्तुल्यं कृतं राज्यमशोकस्तनयोऽभवत् ॥४४॥

पतस्मिन्नेव काले तु कान्यकुब्जो द्विजोत्तमः ।

श्रवु दं शिखरं प्राप्य ब्रह्महोममथाकरोत् ॥४५॥
वेदमंत्र प्रभावाच जाताश्चत्वारि कृत्रियाः ।

प्रमरस्सामवेदी च चपहानिर्यजुविदः ॥४६॥

त्रिवेदी च तथा शुक्लोथवां स परिहारकः ।

पेरावत कुले जातान्यजानारुद्यते पृथक् ॥४०॥

श्रशोकं स्ववशं चकुस्सर्वे बौद्धा विनाशिताः ।

चतुर्लद्धाः स्मृता बौद्धाः दिन्यशस्त्रेः प्रहारिताः ॥४८॥

श्रवन्ते प्रमरोभूपश्चतुर्योजनविस्तृताम् ।

श्रम्बावतीं नाम पुरीमध्यास्य सुखितो भवत् ॥४६॥

(भविष्यपुराण्, प्रतिसर्ग पर्व, खर्ड १, श्र० ६, प्र० २४८)

पूर्णे द्वे च सहस्रान्ते सूतो वचनमद्ववीत्। सप्तित्रंशशते वर्षे दशाब्दे चाधिके कतौ ॥७॥ प्रमरो नाम भूपालः कृतं राज्यं च षद्समाः। महामदस्ततो जातः पितुर्धे कृतं पदम् ॥८॥ देवापिस्तनयस्तस्य पितुस्तुल्यं कृतं पदम्। देवदूतस्तस्य सुतः पितुस्तुल्यं स्मृतं पदम्॥८॥ तस्माद्गंधर्व सेनश्च पंचाशदब्दभूपदम्। कृत्वा च स्वसुतं शंखमभिष्च्य वनं गतः॥१०॥ शंखेन तत्पदं प्राप्तं राज्यं त्रिंशत्समाः इतम् । देवांगना वीरमती शक्षेण प्रेषिता तदा ॥११॥ गंधर्वसेनं संप्राप्य पुत्ररत्नमजीजनत् । सुतस्य जन्मकालेतु नभसः पुष्पवृष्ट्यः ॥१२॥

पूर्णेत्रिंशच्छते वर्षे कलौ प्राप्ते भयंकरे ॥१४॥
शकानां च विनाशार्थमार्यधर्मविवृद्धये ।
जातिश्शवाज्ञया सोऽपि कैलासाद्गुहाकालयात् ॥१५॥
विक्रमादित्यनामानं पिता कृत्वा मुमोदह ।
स बालोऽपि महाप्राज्ञः पितृ मातृ प्रियंकरः ॥१६॥
पश्चवर्षे वयः प्राप्ते तपसोऽथे वनं गतः ।
द्वादशाब्दं प्रयत्नेन विक्रमेण कृतं तपः ॥१९॥
पश्चादम्बावतीं दिव्यां पुरीं यातः श्रियान्वितः ।
( भविष्यपुराण, प्रतिसर्ग पर्वं, खण्ड १, श्रध्याय ७, ए० २४८ )
स्वर्गते विक्रमादित्ये राजानो बहुधाभवन् ।
तथाष्टादशराज्यानि तेषां नामानि मे श्रेणु ॥६॥

प्तिस्मन्तरे तत्र शालिवाहनभूपितः ॥१७॥
विक्रमादित्यपौत्रश्च पितृराज्यं गृहीतवान् ।
(भविष्यपुराण, प्रतिस्तर्ग पर्व, खण्ड ३, खण्याय २, ए० २८२)
शालिवाहनवंशे च राजानो दशचामवन् ।
राज्यं पश्चशताब्दं च कृत्वा लोकान्तरं ययुः ॥१॥
मर्ग्यादाक्रमतो लीना जाता भूमंडले तदा ।
भूपितर्दशमो यो वै भोजराज इति स्मृतः ।
द्रष्ट्वा प्रचीणमर्यादां बली दिग्विजयं ययौ ॥२॥
सेनया दशसाहस्याकालिदासेन संयुतः ।
तथान्यैर्वाह्योः सार्द्वं सिंधुपारमुपाययौ ॥३॥

जित्वा गांधारजानम्लैच्छान्काश्मीराज्ञारबाज्छठाच । तेषां प्राप्य महाकाशं दंडयोग्यानकारयत ॥४॥ एतस्मिन्नन्तरे म्लेच्छ श्राचार्येण समन्वितः। महामद इति ख्यातः शिष्यशाखासमन्वितः ॥५॥ नुपश्नैव महादेवं मरुस्यलनिवासिनम् गंगाजलेश्च संस्नाप्य पंचगव्यसमन्वितेः। चंदनादिभिरभ्यर्च्य तृष्टाच मनसा हरम् ॥६॥ नगरते शिरिजानाथ महस्थलनिवासिने। त्रिपुराखुरनाशाय बहुमायाप्रवर्तिने ॥ऽ॥ म्लैच्छेर्गु प्राय ग्रुद्धाय सिचदानन्द्रहिपरो । त्वं मां हि किंकरं विद्धि शरणार्थमुपागतम् ॥=॥ इति श्रुत्वा स्तवं देवः शब्दमाह नृपाय तम्। गंतव्यं भोजराजेन महाकालेश्वरखले ॥६॥ म्लैच्छैस्सुद्षिता भूमिर्वाहीकानामविश्रुता। आर्य्यधर्मी हि नैवात्र वाहीके देशदारुणे ॥१०॥ बभूवात्र महामायी योऽसौ दग्धो मयापुरा। त्रिपुरो बलिदैत्येन प्रेषितः पुनरागतः ॥११॥ श्रयोनिः सवरो मत्तः प्राप्तवान्दैत्यवर्द्धनः। महासद इति ख्यातः पैशाचकृतितत्परः ॥१२॥ नागन्तव्यं त्वयाभूप पैशाचे देशधूर्तके। मत्यसादेन भूपाल तव शुद्धिः प्रजायते ॥१३॥ इति श्रत्वा नृपश्चैव खदेशान्युनरागमत्। महामद्श्च तैः सार्द्ध सिंधुतीरमुपाययौ ॥१४॥ उवाच भूपतिं प्रेम्णा मायामदविशारदः। तव देवो महाराज मम दासत्वमागतः ॥१५॥

ममोच्छिष्ठं स भुजीयाद्यथा तत्पश्य भा नृप। इति श्रुत्वा तथा द्रष्ट्वा परं विस्मयमागतः ॥१६॥ म्लेच्छधर्मे मतिश्चासीत्तस्य भूपस्य दाक्षे ॥१०॥ तच्छ्त्वा कालिदासस्तु खषा प्राह महामदम्। माया ते निर्मिता धूर्त नृपमोहनहेतने ॥१८॥ हनिष्यामि दुराचारं वाहीकं पुरुषाधसम्। इत्युक्त्वा स द्विजः श्रीमाञ्चवार्णं जपतत्परः ॥१६॥ जप्त्वा दशसहस्रं च तहशांशं जहाव सः। भस्म भूत्वा स मायावी म्लेच्छ्रदेवत्वमागतः ॥२०॥ भयभोतास्तु तच्छिष्या देशं वाहीकमाययुः। गृहीत्वा स्वगुरोर्भस्म मद्दीनत्वमागतम् ॥२१॥ स्थापितं तैश्च भूमध्ये तत्रोषुर्मदतत्पराः। मदहीनं पुरं जातं तेषां तीर्थं समं स्मृतम् ॥२२॥ रात्री स देवरूपश्च बहुमायाविशारदः। पैशाचं देहमास्थाय भाजराजं हि से।ऽव्रवीत ॥२३॥ श्रार्थ्यधम्में। हि ते राजन्सर्वधमात्तमः स्मृतः। ईशाज्ञया करिष्यामि पैशाचं धर्मदारुणम् ॥२४॥ लिंगच्छेदी शिखाहीनः श्मश्रुधारी स दूषकः। उचालापी सर्वभन्नी भविष्यति जनो मम ॥२५॥ विना कौलं च पशवस्तेषां भक्ष्या मता मम । मुसलेनैव संस्कारः कुशैरिव भविष्यति ॥२६॥ तस्मान्मुसलवन्तो हि जातयो धर्मदृषकाः। इति पैशाचधर्मश्च भविष्यति मया कृतः ॥२०॥ इत्युक्त्वा प्रययो देवः स राजा गेहमाययो । त्रिवर्णे स्थापिता वाणी सांस्कृती खर्गदायिनी ॥२८॥ भविष्यपुराण में भोज श्रीर उसके वंश का वृत्तान्त श्रूद्रेषु प्राकृती भाषा स्थापिता तेन धीमता। पंचाराद्व्दकालं तु राज्यं कृत्वा दिवं गतः ॥२६॥ स्थापिता तेन मर्प्यादा सर्वदेवोपमानिनी। श्र्यार्थ्यावर्तः पुरुषभूमिर्मध्यं विध्यहिमालयोः ॥३०॥ श्रार्थ्यवर्णाः स्थितास्तत्र विध्याते वर्णसंस्कराः। नरा मुसलवन्तश्च स्थापिताः सिंधुपारजाः ॥३१॥ वर्षरे तुषदेशे च द्वीपे नानाविधे तथा।

ईशामसीह धर्माश्च सुरै राज्ञेव संस्थिाः ॥३२॥

( भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग पर्व, खण्ड ३, श्रध्याय ३, ए० २६३ )
स्वर्गते भेजराजे तु सप्तभूपास्तदम्वये ।
जाताश्चालपायुषो मन्दा स्त्रिशताब्दांतरे मृताः ॥१॥
वहुभूपवती भूमिस्तेषां राज्ये बभूवह ।
वीरसिंहश्च यो भूपः सप्तमः संप्रकीर्तितः ॥२॥
तद्वये त्रिभूपाश्च द्विशताब्दान्तरे मृताः ।
गंगासिंहश्च यो भूपो दशमः स प्रकीर्तितः ॥३॥
कल्पक्तेत्रे च राज्यं स्वं कृतवान्धर्मतो नृपः ।
( भविष्यपुराण, प्रतिसर्गं पर्व, खण्ड ३, श्रध्याय ४, ए० २८३ ) ।

उस ( चन्द्रगुप्त ) का पुत्र बिंदुसार हुआ। उसने भी अपने पिता के समान ही ( ६० वेष ) राज्य किया। बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ।

भावार्थ

इसी समय किसी कान्यकुन्ज ब्राह्मण ने आबू पर जाकर ब्रह्मा के नाम पर यज्ञ किया। उस यज्ञ से चार चत्रिय पैदा हुए। सामवेद का अनुयायी प्रमर (परमार), यजुर्वेद को मानने बाला चपहानि (चाह-मान), त्रिवेदी शुक्त ? और अथर्षवेदी परिहारक (पड़िहार)। इन्होंने अशोक को वश में करके चार लाख बौद्धों का नाश कर दिया। अवन्ति ( उज्जैन ) का राजा प्रमर (परमार) चार योजन विस्तार वाली अम्बावती नगरी में सुख से रहने लगा।

\*

फिर सूत ने कहा कि दो हजार र्वष पूरे होने पर कलियुग संवत ३७१० में प्रमर नामक राजा हुआ था।

उसकी वंशावली<sup>9</sup>:--

| E | नाम          | परस्पर का<br>सम्बन्ध | र व्यवम | विशेष वक्तव्य                                                                                                               |
|---|--------------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १ | प्रसर        | मूल पुरुष            | હ્      |                                                                                                                             |
| ₹ | महामद्       | सं०१ का पुत्र        | ३       |                                                                                                                             |
| 3 | देवापि       | सं०२ का पुत्र        | ३       |                                                                                                                             |
| 8 | देवदृत       | सं०३ का पुत्र        | 3       |                                                                                                                             |
|   | गन्धर्वसेन   | सं० ४ का पुत्र       | 40      | यह श्रपने पुत्र कें। राज्य<br>देकर वन में चला गया।<br>वहाँ पर इसके कलियुग<br>संवत् ३००० में विक्रमादित्य<br>नामक पुत्र हुआ। |
| ६ | शंख          | सं०५ का पुत्र        | ३०      |                                                                                                                             |
| 9 | विक्रमादित्य | सं०६ का भाई          |         | यही 'शकारि' था । यह<br>५ वर्ष की आयु में वन में<br>चला गया। और वहाँ पर                                                      |

<sup>े</sup> परन्तु भविष्यपुराण, प्रतिसर्ग पर्व, खगड ४, ग्रध्याय १, पृ० ३३१-३३२ रजो० १-४४ में परमारों की वंशावजी इस प्रकार दी है :—

| T. Car | नाम        | परस्पर का<br>सम्बन्ध | राज्यवर्ष | विशेष वक्तज्य              |
|--------|------------|----------------------|-----------|----------------------------|
| 9      | असर        | मूल पुरुष            | 8.        | 'षड्वर्षाणि कृतं राज्यं ।' |
| २      | सहासर      | संख्या १ का पुत्र    | 3         |                            |
| 88     | देवापि     | सं० २ का पुत्र       | n         |                            |
| ૪      | देवदूत     | सं०३ का पुत्र        | 3         |                            |
| ¥      | गन्धर्वसेन | सं० ४ का पुत्र       | 20        |                            |
| (G     | विक्रम     | सं० १ का पुत्र       | 300       |                            |
| ø      | देवभक्त    | सं०६ का पुत्र        | 90        | शकों द्वारा मारा गया।      |
| 5      | शालिवाहन   | सं० ७ का पुत्र       | ६०        | शकों की जीता।              |
| 8      | शाबिहोत्र  | सं० = का पुत्र       | 80        |                            |
| 90     | शाबिवर्धन  | सं० ६ का पुत्र       | 40        |                            |
| 33     | शकहन्ता    | सं० १० का पुत्र      | ¥0        |                            |
| 32     | सुहोत्र    | सं० ११ का पुत्र      | ¥0        |                            |
| 93     | हविहेत्रि  | सं० १२ का पुत्र      | ¥0        |                            |
| 38     | इन्द्रपाल  | सं० १३ का पुत्र      | ¥0        | इन्द्रावती नगरी बसाई ।     |
| 94     | माल्यवान्  | सं० १४ का पुत्र      | ķo        | मारुयवती नगरी बसाई ।       |
| 98     | शंअदत्त    | सं० ११ का पुत्र      | ¥0        |                            |
| 90     | भीसराज     | सं० १६ का पुत्र      | 80        |                            |

|    | नाम       | परस्पर का<br>सम्बन्ध | राज्यवर्ष | विशेष वक्तव्य                             |
|----|-----------|----------------------|-----------|-------------------------------------------|
| 3= | वत्सराज   | सं० १७ का पुत्र      | ¥0        |                                           |
| 38 | भोजराज    | सं० १८ का पुत्र      | ¥°        |                                           |
| २० | शंभुदत्त  | सं० १६ का पुत्र      | 80        |                                           |
| २१ | बिंदुपाल  | सं०२० का पुत्र       | 80        |                                           |
| २२ | राजपाल    | सं०२१ का पुत्र       | ४०        |                                           |
| २३ | महीनर     | सं० २२ का पुत्र      | 80        |                                           |
| २४ | सेामवर्मा | सं० २३ का पुत्र      | 80        |                                           |
| 24 | कामवर्मा  | सं० २४ का पुत्र      | ४०        |                                           |
| 24 | भूमिपाल   | सं०२४ का पुत्र       | 80        | इसी का दूसरा नाम वीर-<br>सिंह था।         |
| २७ | रंगपाल    | सं० २६ का पुत्र      | X         |                                           |
| २= | कल्पसिंह  | सं०२७ का पुत्र       | 80        | कलाप नगर बसाया।                           |
| 38 | गंगासिंह  | सं० २८ का पुत्र      |           | ६० वर्ष की श्रायु में श्रपुत्र<br>ही मरा। |

समाप्तिमगमद्विप्र प्रमरस्य कुलं शुभम् ॥४४॥ तदन्वये च ये शेषाः चित्रयास्तद्नन्तरम् । तन्नारीष्वभिता विप्र बभूवुर्वर्णसंकराः ॥४५॥ वैश्यवृत्तिकराः सर्वे म्लेच्छतुल्या महीतले । इति ते कथितं विप्र कुलं दिल्ला भूपतेः ॥४६॥

| संख्या   | नाम      | परस्पर का<br>सम्बन्ध    | राज्यवर्ष | विशेष वक्तव्य                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |          |                         |           | १२ वर्ष तप करने के बाद<br>अम्बावती नगरी में निवास<br>करने लगा। १ इसके मरने पर<br>जुदा जुदा १८ राज्य होगये।                                                                                                   |
| ૮        | ×××      | सं० ७ का पुत्र          |           |                                                                                                                                                                                                              |
| <b>९</b> | शालिवाहन | सं०७ का पौत्र           |           | इसके १० वंशजों ने ५००<br>वर्ष राज्य किया ।                                                                                                                                                                   |
| •        | भाजराज   | सं०९ का दश-<br>वाँ वंशज | 40        | इसने दस हजार फौज के साथ सिंधु पार जाकर गाँधार और काश्मीर के। तथा म्लेच्छों और अरबें। के। जीता। (मक्के की) मरु- भूमि में स्थित महादेव का पूजन किया। इस यात्रा में कालिदास भी इसके साथ था। वहाँ पर वाह्लीक देश |

## १ भविष्य पुराग के

भुक्त्वा भर्त हरिस्तत्र येगगरूढो वनं ययौ ॥१५॥ विक्रमादित्य एवास्य भुक्त्वा राज्यमकंटकम् । शतवर्षं मुदा युक्तो जगाम मरखे दिवम् ॥१६॥

( प्रतिसर्ग पर्व, खण्ड २, श्रध्याय २३, ४० २७३ )

इन श्लोकों में भर्त हिर के वनगमन पर विक्रमादित्य की राज्यशासि लिखी है। शायद शंख और भर्त हिर एक ही समके गये हों।

| संव | नाम      | परस्पर का<br>सम्बन्ध     | राज्यवय | विशेष बक्तव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |          |                          |         | में हजरत मोहस्मद से भाज<br>की मुलाकात हुई और उसने<br>धोका देकर भाज को गुसल-<br>मान करना चाहा। परन्तु<br>कालिदास के अनुष्ठान से<br>मोहस्मद मस्म होकर म्लेच्छों<br>का देवता हो गया।<br>राजा भाज के समय<br>ईसा मसीह का धर्म भो फैल<br>चुका था।<br>भाज के बाद उसके बंश<br>में अराजाओं ने २०० वर्ष<br>राज्य किया। इनके समय<br>देश अनेक राज्यों में वँट<br>गया था। |
| ११  | वीरसिंह  | सं० १० का<br>सातवाँ वंशज |         | इसके तीन वंशजे! ने २००<br>वर्ष राज्य किया ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १२  | गंगासिंह | सं० १० का<br>दसवाँ वंशज  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

परन्तु ये सारी ही वातें पीछे से कल्पित की हुईं, आर अनैतिहा-सिक हैं।

मेरुतुंग की बनाई प्रबन्ध चिन्तामणि भें राजा भोज से सम्बन्ध रखने वाली निम्नलिखित कथाएँ मिलती हैं:—

१ यह अन्थ वि० सं० १३६२ (ई० स० १३०४) में बनाया गया था।

मालवे का परमार नरेश भोज श्रौर गुजरात का सोलंकी (चालुक्य) राजा भीम दोनों समकालीन थे।

राजा भोज नियमानुसार नित्यकर्म से छुट्टी पाकर प्रातः काल ही सभामण्डप में आ जाता था और वहाँ पर आए हुए याचकों को इच्छाहुक्त दान देकर सन्तुष्ट करता था। उसके इस ढंग को देख रोहक नाम के मंत्री ने सोचा कि यदि यही सिलसिला कुछ दिन और जारी रहा तो राज्य का खजाना अवश्य ही खाली हो जायगा। इस लिये जहाँ तक हो इसे शीघ्र ही रोकना चाहिए। परन्तु राजा को प्रत्यक्तकप से सममाने में उसके नाराज होने का डर था। इन सब बातों को सोचकर एक दिन उस मंत्री ने सभामण्डप की दीवार पर, खड़िया से, यह वाक्य लिख दिया:—

## ' आपदर्थे धनं रतेत्'

श्रधीत्—श्राफत के समय के लिये धन की रक्षा करनी चाहिए।
परन्तु जब दूसरे दिन प्रातः काल भोज की नजर उसपर पड़ी श्रोर पृछने
पर भी किसी ने लिखने वाले का पता नहीं बताय, तब उसने उसी
के श्रागे यह वाक्य जोड़ दियाः—

'भाग्यभाजः कचापदः'

प्रार्थात्—भाग्यशाली पुरुष के त्रापदा कहाँ होती है ?

यह देख प्रधान ने उसके ज्ञागे फिर से लिखाः—

'दैवं हि कुष्यते कापि'

प्रार्थात्—शायद कभी भाग्य पलट जाय ?

इसे पढ़कर भोज ने उसके ज्ञागे यह वाक्य जोड़ दिया:—

'संचितोपि विनश्यति'

प्रार्थात—भाग्य पलट जायगा तो इकट्टा किया हुन्ना भी नष्ट हो

जायगा। श्रन्त में राजा के निश्चय को जान रोहक को इस कार्य के लिये उससे माफी माँगनी पड़ी।

इसी दानशीलता के कारण धीरे धीरे राजा भोज का यश चारों तरफ फैल गया और उसकी सभा में ५०० पण्डित इकट्टे हो गए। परन्तु भोज ने उन सब के ही खर्च का पूरा पूरा प्रबन्ध कर दिया था

4 प्रयन्ध चिन्तामणि में लिखा है कि भोज के पहनने के कङ्कर्णों में ये ४ श्रायांणें खुदी हुइ थीं:—

> इद्मन्तरमुपकृतये प्रकृतिचला यावद्क्ति संपद्यम्। विपदि नियतोदितायां पुनरुपकर्तुं कुतोवसरः॥१॥

अर्थात्—जब तक कि स्वभाव से ही चंचल यह सम्पत्ति मौजूद है, तब तक ही उपकार करने का मौक़ा है। अवश्य आनेवाली विपत्ति के आ जाने पर फिर उपकार करने का मौक़ा ही कहाँ रहेगा ?

> निजकरनिकरसमृद्ध्या धवलय भुवनानि पार्वणशशाङ्क ! सुचिरं हन्त न सहते हतविधिरिह सुस्थितं किमपि॥२॥

श्रर्थात्—ऐ पूनम के चाँद ! तू अपनी किरणों की शोभा से दुनिया को उननी कर ले; क्योंकि यह दुष्ट भाग्य संसार में किसी की भी बहुत समय तक अच्छी हालत नहीं सह सकता है (तात्पर्य यही है कि मौक़े पर भनाई कर लेना ही श्रावश्यक है। सदा किसी की एक सी दशा नहीं रहती)।

> श्रयमवसरः सरस्ते स्तिलैरुपकर्तु मधिनामनिशम् । इदमपि सुलभमम्भो भवति पुरा जलधराभ्युदये ॥३॥

श्रर्थात्—ऐ तालाब ! तेरे लिए प्यासों के साथ रात दिन भलाई करने का यही मौका है। वर्षाश्रतु में तो यही पानी श्रासानी से मिलने लग जायगा। (तालव यही है कि उपकार करने का मौका हाथ से न जाने देना चाहिए।)

एक बार एक गरीब ब्राह्मण नदी पार कर नगर की तरफ आ रहा था। इतने में राजा भोज भी उधर जा निकला और ब्राह्मण की नदी पार से आया जान पूछने लगा:—

'कियन्मात्रं जलं विप्र!' श्रर्थात्—ऐ बाह्मण्! (नदी में ) कितना जल है ?

कतिपयदिवसस्थायी पूरो दूरोक्रतोपिचण्डरयः। तटिनि ! तटद्रमपातिनि ! पातकमेकं चिरस्थायि ॥४॥

भ्रथात्—हे निद ! प्रचर बेगवाली श्रीर बहुत ऊँची उठी हुई तेरी बहिया तो कुछ ही दिन रहती है। लेकिन किनारे के दरफ़्तों का गिराने की बदनामी तेरे सिर पर हमेशा के लिये रह जाती है।

( तालार्यं यही है कि प्रभुता सदा ही नहीं रहती। परन्तु उस समय की की हुई खुराई हमेशा के लिये बदनामी का बायस है। जाती है )।

> इसी प्रकार उसके पहनने के कंठे में लिखा था:— यदि नास्तमिते सूर्यें न दत्तं धनमर्थिनाम् । तद्भनं नैव जानामि प्रातः कस्य भविष्यति ॥५॥

श्रर्थात् -- श्रगर सूर्यं के श्रस्त होने के पूर्व तक ज़रूरत वालों को धन नहीं दिया तो नहीं कह सकता कि सुबह होने तक वह धन किसके श्रिधकार में चला जायगा। यह भी लिखा मिलता है कि उसके पहनने के कुण्डलों पर यह रलोक खुदा था:--

> त्रासादर्द्धमिपत्रासमधिभ्यः किं न दीयते । इच्छानुरूपे। विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥६॥

श्रर्थात्—यदि एक लुकमा भी मिले तो भी क्यों न उसमें से श्राधा ज़रूरतवालों के दे दिया जाय ? इच्छा के श्रनुसार धन तो कब किसके पास इकटा होगा ? (इसका कुछ पता नहीं है।) इस पर बाह्यगा ने उत्तर दिया :-

जान्दमं नराधिप!

श्रर्थात्—हे राजा ! घुटनों तक पानी है।

इस उत्तर के 'जानुदब्नं' शब्द में ' दब्रच्' प्रत्यय के प्रयोग को, जो व्याकरण के अनुसार खास तौर पर ऊँचाई बताने के लिये ही प्रयुक्त होता है, सुन कर भाज समक्ष गया कि यह कोई अच्छा विद्वान् है। परन्तु साथ ही उसकी फटी हालत को देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। इसी से उसने फिर पूछा:—

'कथं लेयमवस्या ते

अर्थान्—(फिर) तुम्हारी ऐसी अवस्था क्यों है?

यह सुन पिण्डत भी ताड़ गया कि राजा ने मेरी विद्वत्ता की जान लिया है इस लिये उसने उत्तर दिया:—

न सर्वत्र भवाद्वशाः॥'

चर्थात्—सब जगह च्याप के से (गुण्याही) नहीं है। इस जवाब से प्रसन्न होकर राजा ने उसे ३ लाख रूपये च्योर १० हाथी इनाम १ दिए।

एक बार रात में श्रचानक श्राँख खुल जाने से राजा भोज ने देखा कि चाँदनी के छिटकने से बड़ाही सुहावना समय हो रहा है, श्रीर सामने ही श्रकाश में स्थित चन्द्रमा देखने वाले के मन में श्राह्णाद

१ इस पर धर्माध्यच ने दान की बही (रिजस्टर) में लिखा:— लवं लवं पुनर्लं मताश्च दशदिनतः। दनं देवेन तुष्टेन जाद्यद्वप्रमाषणात्॥

उत्पन्न कर रहा है। यह देख राजा की आँखें उस तरक अटक गई और थोड़ी देर में उसने यह स्रोकार्घ पढ़ा:—

> यदेतम्बन्द्रान्तर्जलदलवलीलां प्रकुरुते । तदाचच्टे लोकः शशक इति नो मां प्रति यथा॥

श्रर्थात्—चाँद के भीतर जो यह बादल का दुकड़ा सा दिखाई देता है लोग उसे खरगोश कहते हैं। परन्तु मैं ऐसा नहीं समभता।

संयोग से इसके पहले ही एक विद्वान् चोर राज महल में घुस श्राया था श्रीर राजा के जग जाने के कारण एक तरफ छिपा बैठा था। जब भोज ने दो तीन वार इसी श्लोकार्ध की पढ़ा श्रीर श्रगला श्लोकार्ध उसके मुँह से न निकला तब उस चोर से चुप न रहा गया श्रीर उसने श्रागे का श्लोकार्ध कह कर उस श्लोक की पूर्ति इस प्रकार कर दी:—

> श्रहं त्विन्दुं मन्ये त्वद्रिविरहाकान्ततरुणी— कटाचोल्कापातवणशतकलङ्काङ्किततनुम्॥

अर्थात्—मैं तो समभता हूं कि तुम्हारे शत्रुष्ठों की विरहिणी स्त्रियों के कटाच रूपी उल्काओं के पड़ने से चन्द्रमा के शरीर में सैकड़ों जख्म हो गए हैं और ये उसी के दारा हैं।

अपने पकड़े जाने की परवाह न करने वाले उस चोर के चमत्कार पूर्ण कथन की सुनकर भोज बहुत खुश हुआ और उसने प्रातःकाल तक के लिये उसे एक कीठरी में बंद करवा दिया। परन्तु दूसरे दिन सुबह होते ही उसे राजसभा में बुलवाकर १० करोड़ अशर्फियाँ और ८ हाथी इनाम में दिए।

१ इस पर धर्माध्यक्त ने दान की बही में लिखाः— श्रमुष्मे चौाराय प्रतिनिहतमृत्युप्रतिभये। प्रभुः प्रीतः प्रावादुपरितनपादद्वयक्तते। सुवर्णानां केाटीर्दश दशनकेाटिस्तगिरी— नकरीन्द्रानप्यष्टौ मद्मुदितगुञ्जन्मधुलिहः॥

एक वार राजा भोज की अपने दान आदि का खयाल आ जाने से कुछ वसंड आ गया। पद देख उसके एक पुराने मंत्रों ने राजा विक्रमादित्य के समय की दान-बही निकालकर उसे दिखला दी। इससे उसका वह गर्व दूर हो गया।

भोज की कीर्ति चारों तरफ दूर दूर तक फैल गई थी। इसी से एक वार विद्वानों का एक कुटुंब उसकी सभा में आ उपस्थित हुआ। उसे देख भोज ने उनमें के बुद्ध विद्वान की इस समस्या की पूर्ति करने का आदेश किया:—

श्रसारात्वारमु इरेत्

इस पर उसने कहा।

दानं वित्तादृतं वाचः कीत्तिधमा तथायुषः। परोपकरणं कायादसरात्सारमुद्धरेत्॥

१ इसीसे भोज श्रपने सत्कर्भी की प्रशंसा में बार बार यह कहने बगा थाः—

तत्कृतं यत्र केनापि तहत्तं यत्र केनचित्।
तत्साधितमसाध्यं यत्तेन चेतो न दूयते॥
र उसे देख भोज के एक नौकर ने कहाः—
वापा विद्वान् बाप पुत्रोपि विद्वान्
ग्राई विडणी ग्राइ धुग्रापि विडणी।
काणी चेटी सापि विडणी वराकी
राजन्मन्ये विज्जपुत्रं कुटुम्बम्॥

श्रथात्—हे राजा ! बाप विद्वान है श्रीर उसका बेटा भी विद्वान है। मा विद्वपी है श्रीर उसकी बेटो भी विद्वपी है। (यहाँ तक कि साथ की ग़रीब श्रीर कानी जौंडी भी पढ़ी-जिखी है। ऐसा मालूम होता है कि ये छुटुम्ब तो विद्या का ढेर ही है।)

अर्थात्—धन से दान, वाणी से सत्य, आयु से कीर्ति और धर्म तथा शरीर से परोपकार इस तरह असार चीजों से सार चीजों के। प्रहण करना चाहिए।

यह सुन राजा ने उसके पुत्र को यह समस्या दी:— हिमालयो नाम नगाधिराजः चकार मेना विरहातुराङ्गी।

इस पर इसने इसकी पूर्ति में कहा:—
तवप्रतापज्यलनाजागाल
हिमालयो नाम नगाधिराजः।
चकार मेना विरहातुराङ्गी
प्रवालशय्याशरणं शरीरम्॥

श्रर्थात्—जब तेरे प्रताप की श्रिम से हिमालय नामक (बर्फीले) पर्वत राज का रारीर गलने लगा तब उसकी, विरह से घबड़ाई हुई स्त्री, मेना ने उसके रारीर की ठंढक पहुँचाने के लिये नये पत्तों की सेज पर रख दिया।

इसके बाद राजा ने वृद्ध पिण्डित की स्त्री को यह समस्या दी:— 'कवण पियावड खीक '

इस पर उसने कहा:-

जइ यह रावणु जाइ यउ दह मुह इक्कु शरीरु। जगाणी वियम्भो चिन्तवइ कवणु पियावउ खीरु॥

श्रर्थात्—जिस समय रावण का जन्म हुआ, उस समय उसके १० मुखों और १ शरीर के देखकर उसकी माँ घवरा गई और सीचने लगी कि अब इसके किस मुख में दूध पिलाऊँ।

यह सुन राजा ने उसकी पुत्र वधू के। यह समस्या दी :—
' मइं किएठइ विलुल्लई काउ '

तब उसने यह स्रोक पढ़ा:-

कारावि विरह करालिइं पर उडुवियउ वराउ। सहि श्रचभूउ दिठ्ठुमइं करिठइ विलुह्नइं काउ॥

अर्थात्—हे साख ! आश्चर्य है कि कलहान्तरिता नायिका ने अपने विरह व्याकुल-पति की बातों में उड़ा दिया और यह नहीं सेग्चा कि इसके बाद किसके गले लगूँगी।

इस प्रकार जब चारों की परीचा हो चुकी तब भोज ने उन सब की यथोचित परितोषिक देकर बिदा कर दिया। परन्तु उस समय उसे उस परिडत की कन्या का ध्यान न रहा।

इसके बाद रात्रि में जिस समय राजा भोज महल के छत पर वायु सेवन कर रहा था और एक आदमी उस पर छत्र धारण किए था उसी समय वह पिखत की कन्या भी, द्वारपाल के द्वारा अपने आने की सुचना भेजकर, वहाँ आ उपस्थित हुई और राजा की आज्ञा प्राप्त कर बोली:—

> राजन्भाज ! कुलप्रदीप ! निष्णिलक्ष्मापालचूडामणे ! युक्तं संचरणं तवात्र भुवने छत्रेण रात्रावि । मा भृत्त्वद्वद्नावलाकनवराद्वीडाविलक्तः राशी मा भृज्ञेयमरुन्धती भगवती दुःशीलताभाजनम् ॥

श्रर्थात्—ऐ राजा भोज ! श्रापका हैरात्रि में भी छत्र धारण कर धूमना उचित ही है। यदि श्राप ऐसा न करें तो यह चन्द्रमा श्रापके मुख की शोभा को देख लज्जा।से शीघ्र ही श्रस्त हो जाय श्रीर वृद्ध वशिष्ठ की पत्नी श्रक्तधती का भी पातिव्रत्य खिएडत हो जाय।

उसके इन श्रमिशाय भरे वचनों की सुन राजा ने वहीं पर उससे विवाह कर लिया। मालवे के राजा भोज और गुजरात के राजा भीम ने आपस में लिखा पढ़ी कर कुछ नियम तय कर लिये थे। परन्तु एक बार भोज ने उनमें बाधा डाल कर गुजरातवालों की समम्म की परीचा लेने का विचार किया और इसी से उसने यह गाथा लिखकर भीम के पास भेज दी:—

हेलानिद्दिलियगदंद कुम्भ पयडियपयाव पस्रस्स । सिंहस्समपण समं न विग्गहो नेय सन्धाणं॥

श्रर्थात्—जिसके द्वारा बड़े बड़े हाथियों के मस्तक चीरे गए हां ऐसे बलवान सिंह की न तो हिरनों से शत्रुता ही होती है न मित्रता ही।

भोज की इस गर्व भरी उक्ति के पढ़कर भीम ने भी जैन विद्वान् गोविन्दाचार्य से इसका उत्तर इस प्रकार लिखवा दिया।

> श्रनधयसुय। णकाला पुहवी भीमीय निम्मिश्रो विहिणा। जेण सर्यपि न गणियं का गणना तुज्क इक्कस्स ॥

अर्थात्—अंधे राजा के पुत्रों (कौरवों) के कालरूप भीम की इस पृथ्वी पर ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। उसने जब उन सौ भाइयों की भी नहीं गिना तब उसके लिये तेरे जैसे एक आदमी की क्या गिनती है ?

इसे पढ़कर भोज चुप हो रहा।

एक वार भोज की राज सभा में एक दरिद्र-पिएडत आया श्रौर उसने राजा से पूछा—

> श्रम्बा तुष्यति न मया न स्तुषया सापि नाम्बया न मया। श्रहमपि न तया न तया वद राजन् कस्य दोषोऽयम्॥

अर्थात्—ऐ राजा! न मेरी माँ मुक्तसे खुश होती है न मेरी स्त्री से वह (मेरी स्त्री) भी न मुक्तसे खुश होती है न मेरी माँ से। और मैं

भी न अपनी माँ से खुश होता हूँ न अपनी खीं से। कहे। इसमें किसका देश है।

इस पर भोज ने समभ ितया कि इसका मृत कारण गरीबी है। इस ितये उसने उसे इतना धन दे दिया कि द्यागे से उसके घर में किसी प्रकार का कलह होने की गुँजाइश ही न रही।

एक वार श्रीतकाल की रात्रि में राजा भोज, वेश बदले हुए, नगर में गश्त लगा रहा था। घूमते घूमते एक मन्दिर के पास पहुँचने पर उसे एक दरिद्री के ये वचन सुनाई दिए:—

> शीतेनाध्युषितस्य माघजलविचन्तार्णवे मजातः । शान्ताग्नेः स्कृटिताधरस्य धमतः जुत्लामकुन्तेर्मम ॥ निद्रा काप्यवमानितेव दियता संत्यज्य दूरं गता सत्पात्रप्रतिपादितेव कमला नो हीयते शर्वरी॥

श्रथीत्—ठंड सहनेवाले, माथ के (काटने वाले) जल के समान चिन्ता रूपी समुद्र में गोते खानेवाले, सरदी से शान्त हुई श्रिप्त केर फिर से फूँक कर प्रव्वित करने में फटे हुए (श्रथीत् कांपते हुए) होटवाले श्रीर भूक से सूखे हुए पेटवाले मेरी नींद तो श्रपमानित की हुई स्त्री की तरह कहीं भाग गई है श्रीर भले श्रादमी को दिए हुए धन की तरह (यह) रात खतम ही नहीं होती है।

इस पर उस समय तो राजा चुप चाप अपने महल को लौट गया। परन्तु प्रातःकाल होते ही उसने उस ब्राह्मण को बुलवा कर पिछली रात का ठंड सहने का हाल पृछा। इसपर ब्राह्मण बोला:—

> रात्रौ जानुर्दिवा भातुः कृशानुः सम्भ्ययोर्द्धयोः । एवं शीतं मयानीतं जोनुभानुकृशानुभिः॥

अर्थात्—मैंने रात को घुटनों की छाती से सटा कर, दिन को धूप में बैठ कर, और सुबह शाम आग ताप कर— अर्थात् जानु—

घुटने, भानु धूपया सूर्य, श्रौर कुशनु—श्राग की मदद से सरदी को निकाला है।

इस जिंक को सुन कर राजा ने ब्राह्मण को तीन लाख सुहरें इनाम दीं। इस पर उसने फिर कहा:—

> धारियत्वा त्वयात्मानं महात्यागाध्वनाधुना । मोचिता बलिकर्णाद्याः सचेतो गुप्तिवेश्मनः॥

श्रधीत्— तू ने इस संसार में श्राकर सत्पुरुषों के चित्तरूपी कैंद स्नाने में बन्द पड़े राजा बिल श्रीर कर्ण श्रादि को श्रपने श्रदुल दान के रस्ते से बाहर कर दिया है।

(इसका तात्पर्य यही है कि लोग जिन गुगों के कारण राजा बिल श्रीर कर्ण को याद किया करते थे उन गुणों में तू उनसे भी बढ़ गया है। इसी से लोग उन्हें भूल गए हैं) इस पर भोज ने श्राह्मण को नमस्कार कर कहा कि है विश्र! श्राप की इस उक्ति का मूल्य देने में सर्वश्रा ही श्रसमर्थ हूँ।

एक दिन जिस समय राजा भोज हाथी पर बैठ कर नगर में जा रहा था उस समय उसकी दृष्टि पृथ्वी पर से नाज के दाने बीनते हुए एक ग़रीब आदमी पर जा पड़ी। उसे देख राजा ने कहा:—

निय उचर पूरणिम य असमत्था किंपि तेहि जाएहिं।

अर्थात्—जो पुरुष अपना हो पेट नहीं पाल सकते उन के पृथ्वी पर जन्म लेने से क्या फायदा है ?

यह सुन उस पुरुष ने जवाब दिया :—

सुसमत्या विहु न परोवयारिणो तेहि वि नहि किंपि।

अर्थात्— जो समर्थ हो कर भी दूसरे का भला नहीं कर सकते उनके पृथ्वी पर जन्म लेने का क्या प्रयोजन है ?

इस पर राजा ने फिर कहा:-

परपत्थणापवत्तं मा जणिण जणेसु परिसं पुत्तं। द्यर्थात्— हे माता! तू भीक माँग कर पेट भरने वाले पुरुष को जन्म ही न दे।

यह सुन वह पुरुष बोला :-

मा पुह्वि माधरि जासु पत्थण भक्को कश्रो जेहिं। अर्थात्—हे पृथ्वी! तू याचकों की प्रर्थना पर ध्यान न देने वाले पुरुष को अपने ऊपर धारण ही न कर।

उस गरीब विद्वान् की इन उक्तियों को सुन राजा ने उससे उसका परिचय पूछा। इस पर उस ने कहा—मैं शेखर नाम का किव हूँ। परन्तु आपकी सभा विद्वानों से भरी है। इसी से अपना वहाँ पहुँचना किठन जान आपके दर्शन के लिये मैंने यह मार्ग प्रहण किया है। उसकी बातों को सुन कर राजा भोज ने प्रसन्नता प्रकट की और उसे बहुत सा धन देकर सन्तुष्ट कर दिया।

ऐसा भी लिखा मिलता है कि भोज ने उस कवि के वचन सुन कर अपनी सवारी का हाथी उसे दे डाला। इस पर उसने कहा:—

निर्वाता न कुटी न चाग्निशकटी नापि द्वितीया पटी वृत्तिर्नारभटी न तुन्दिलपुटी भूमौ च घृष्टा कटी। तुष्टिनेंकघटी प्रिया न वधुटी तेनाप्यहं संकटी॥ श्रीमद्भोज! तव प्रसादकरटी भङ्का ममापत्तटीम्।

श्रर्थीत्—मेरी भोंपड़ी दूटी हुई है, इससे उसमें हवा की रोक भी नहीं है, मेरे पास तापने के लिये श्रंगीठी भी नहीं है, मेरे पास एक कपड़े को छोड़ दूसरा कपड़ा भी नहीं है, मैं नाच कूद कर गुजारा भी नहीं करता हूँ, मेरे पास त्रोढ़ने बिछाने को भी नहीं है (इसी से) पृथ्वी पर पड़े रहने के कारण मेरी पीठ विस गई है, मुक्ते बड़ी भर भी त्राराम नहीं मिलता, मेरी स्त्री भी मुक्ते नहीं चाहती, इससे मैं त्रौर भी दुखी हूँ। परन्तु हे भोज! त्रापकी कृपा से मिला हुत्रा यह हाथी (त्राव) मेरे संकटरूपी नदी के तट को (त्रावश्यही) तोड़ डालेगा।

यह सुन राजा ने उसकी रारीबी की हालत को ताड़ लिया और उसे ११ हजार अशर्फियाँ इनाम में दीं।

ऐसा भी कहते हैं कि यही राजशेखर एक रात को अपने कुटुम्ब-सिंहत महाकाल के मन्दिर में सोया हुआ था। इतने में उसका लड़का भूख से ज्याकुल होकर रोने लगा। उसकी विकलता को देख कि ने अपनी स्त्री से कहा:—

> पेतानेतात्रय गुणवित ! श्रीष्मकालावसानं यावत्तावच्छमय रुदतो येन केनाशनेन । पश्चादम्भोधररसपरीपाकमासाद्य तुम्बी-कुष्माएडी च प्रभवित यदा के वयं भूभुकः के ॥

अर्थात्—हे सममदार भाया ! तू इन बचों को कुछ न कुछ खिलाकर इस गरमी के मौसम को गुजार दे। फिर जब बरसात में तुम्बी, पेठा आदि पक जाँयगे तब हम राजाओं से भी अधिक सुखी हो जाँयगे।

संयोग से उस समय भोज भी गुप्तवेश में वहाँ पर मौजूद था। इसी से उसने किव के उन सन्तोष भरे बचनों को सुन उसे इतना धन

<sup>9</sup> इस श्लोक में ११ जगह अनुप्रास होने के कारण ही भोज का उसे ११ हज़ार मुहरें देना जिखा गया है।

दिया कि वह एक बहुत बड़ा अमीर हो गया। इस पर किव ने कहा:—

भेकैः केाटरशायिभिर्मु तिमिव क्ष्मान्तर्गतं कच्छपैः पाठीनैः पृथुपङ्कपीठलुठनाद्यस्मिन्मुहुर्म्मु चिछतम् । तस्मिञ्छुष्कसरस्यकालजलदेनागत्य तच्चेष्टितं येनाकुम्भनिमग्नवन्यकरिणां यूथैः पयः पीयते ॥

अर्थात्—जिस सूखे हुए तालाब के दलदल में रहने वाले, मेंडक मरे हुए के समान हो गए थे, कछुए प्रथ्वी खोदकर उसके अन्दर घुस गए थे, मगर कीचड़ में तड़प तड़प कर बेहोश हो रहे थे, उसी तालाब पर बे मौसम के बादल ने आकर वह काम किया कि जिससे इस समय जंगली हाथियों के मुंड भी उसके सिर तक ऊँचे पानी मे घुस कर जल पान करते हैं। (इसका तात्पर्य यही है कि हे राजा! अब तक मेरा कुटुम्ब भूख से बिलख रहा था, परन्तु तूने अचानक धन देकर मुझे इतना मालामाल कर दिया है कि जिससे अब में भी दूसरों को मदद देने के लायक हो गया हूँ। )

एक वर्ष गुजरात में घोर श्रकाल पड़ा। इस से वहाँ की प्रजा श्रम्न श्रीर घास की कभी के कारण दुखी हो गई। इसी समय वहाँ के राजा भीम को सूचना मिली कि मालते का राजा भोज गुजरात पर चढ़ाई करने का विचार कर रहा है। यह सुन भीम को बड़ी चिन्ता हुई श्रीर उसने श्रपने डामर नाम के सान्धि-विश्रहिक-मंत्री (Minister of Peace and War) को, जो जाति का नागर श्राह्मण श्रीर बड़ा ही बुद्धिमान था, बुलाकर श्राह्मा दी कि वह जैसे हो वैसे भोज को इस

<sup>4</sup> संस्कृत साहित्य में ऐसी उक्ति की अन्योक्ति कहते हैं।

कार्य से रोके और यदि आवश्यक हो तो कुछ दे दिला कर भी समभौता कर ले। यह डामर बड़ा ही बद शकत था। इसी से जब वह भोज के पास पहुँचा तब उसे देख भोज ने हँसी में पूछा:—

यौष्माकाधिपसन्धिविग्रहपदे दुताः कियन्तो वद ।

श्रर्थात्—तुम्हारे राजा के यहाँ सांधि-विग्रहिक के काम को करने वाले (तुम्हारे जैसे) कितने दूत हैं ?

डामर भी राजा के श्रामित्राय को ताड़कर बोला :-माद्वशा बहवापि मालवपते ! ते सन्ति तत्र त्रिधा ।
प्रेष्यन्तेऽधममध्यमोत्तमगुणप्रेक्तानुरूपंक्रमात् ।

श्रायांत—हे मालवनरेश! वहाँ पर मेरे जैसे बहुत से दूत हैं। परन्तु उनकी तीन श्रेणियाँ हैं श्रीर उत्तम, मध्यम, श्रीर श्रायम के हिसाब से जैसा श्रागला पुरुष होता है वैसा ही दूत उसके पास भेजा जाता है।

कवि कहता है कि--

तेनान्तः स्मितमुत्तरं विद्धता धाराधिपो रञ्जितः।

अर्थात्—उसके इस प्रकार व्यङ्ग भरे उत्तर को सुन धारा का राजा भोज खुश हो गया।

(इसका तात्पर्य यही है कि यदि भोज डामर को अधम दूत सममता है तो स्वयं भी गुजरातवालों की नजरों में अधम नरेश सिद्ध होता है।) परन्तु इस वार्तालाप के बाद ही भोज ने गुजरात पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी।

इसके अनुसार जब सब सेना तैयार हो गई और भोज स्वयं भी सम्म सम्माकर बाहर आगया, तब मालवे के कई चारण सामने आकर उसका उत्साह बढ़ाने लगे। एक ने कहा:—

हे भोज ! तेरी चढ़ाई का द्दाल सुनकर चेाल,

श्रंध्र, कर्णाट, गुजरात, चेदि श्रौर कन्नौज के राजा भी घवरा उठते हैं।

दूसरा बोला कि हे भोज ! तेरे जेलखाने में कोंकण, लाट, कलिङ्ग ख्रौर केाशल देश के राजा, रात की सोने की जगह पर कब्जा करने के लिये, आपस में लड़ा करते हैं। 3

इसी प्रकार कुछ चारण (सैनिकों को) चित्रपट दिखलाकर उत्सा-हित करने लगे। इन चित्रपटों पर अन्य राजाओं की हार के चित्र बने थे। इन्हीं में का एक चित्रपट लेकर भोज ने डामर के दिखलाया। उसका भाव यह था:—

'जेलखाने में एक स्थान पर, सेाते हुए राजा तैलप के किसी दूसरे राजा ने वहाँ से हटाना चाहा। इसपर तैलप ने उसे डाँट कर कहा कि तू तो अभी नया ही आया है। परन्तु यह स्थान वंशपराम्परा से हमारे काम में आ रहा है। इसलिये मैं तेरे कहने से इसे नहीं छोड़ सकता।'

उस चित्रपट के। देख डामर ने निवेदन किया कि वास्तव में इसका भाव तो बहुत ही अच्छा है, परन्तु इसमें एक भूल रह गई है और वह यह है कि इस चित्रपट के नायक तैलप के हाथ में, उसको

शैक्तः कोडं पये।धेविंशित निवसते रन्ध्रमन्ध्रोगिरीन्द्रे। कर्णाटः पट्टवन्धं न भजित भजिते गूर्जरो निर्भराणि। चेदिलेंबीयतेस्त्रेः वितिपतिसुभटः कान्यकुब्जोत्र कुब्जो। भोज! त्वत्तन्त्रमात्रप्रसरभयभरव्याकुलो राजलोकः॥

कोगो कौङ्कणकः कपाटिनकटे लाटः किल्कोङ्गणे । त्वं रे केशिल ! नृतनो मम पिताप्यत्रोपितः स्थिणिङ्खे । इत्थं यस्य विवर्द्धितो निशिमिथः प्रत्यिंगां संस्तर स्थानन्यासभुवा विरोधकलहः कारानिकेतिहतौ ॥

पहचान के लिये, सूली पर टँगा राजा मुख्न का मस्तक भी अवश्य होना चाहिए था। इस मर्मभेदी वचन की सुन राजा ने गुजरात की चढ़ाई का इरादा छोड़ तैलंगदेश पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी । इसी समय

े ऐसा भी लिखा मिलता है कि जिस समय गुजरात पर चढ़ाई करने के लिये राजा भोज नगर के बाहर पड़ाव डाल चुका था उस समय डामर उसके पास पहुँचा उसे देख भोज ने पड़ा:—

> 'कहो भीमडिया। नाई क्या करता है ?' इस पर डामर ने जवाब दिया:—

'उसने श्रीरों के सिर तो मूंड डाले हैं, सिर्फ एक] का सिर भिगोकर रक्ता है, से। उसे भी श्रव मूंड डालेगा।' यह सुन भोज चुप हो गया श्रीर उसने एक चित्रपट लेकर डामर के। दिखलाया।। इसमें क्यांटनरेश की खुशामद करते हुए राजा भीम का चित्र बना था। उस चित्रपट की देख डामर ने कहा:—

भोजराज ! मम स्वामी यदि कर्णाटभूपतेः । कराक्ष्मष्टो न पश्यामि कथं मुञ्जशिरः करे ॥

द्यर्थात्—हे राजा भोज! यदि वास्तव में ही इस चित्रपट में मेरा स्वामी कर्याट के राजा (तैजप) के द्वारा खींचा जा रहा है तो तैजप के हाथ में राजा मुक्त का मस्तक क्यों नहीं दिखाई देता ?

यह सुन भोज की पुराना वैर याद आगया और उसने गुजरात की चढ़ाई का विचार छोड़ कर्याट पर चढ़ाई करने का विचार कर लिया।

यह भी लिखा मिन्नता है कि डामर ने भोज से कहा था :--

सत्यं त्वं भोजमार्तग्ड ! पूर्वस्यां दिशि राजसे । सूरोपि लघुतामेति पश्चिमाशावलम्बने ॥

अर्थात्—हे भोजरूपी सूर्य ! तू सचही पूर्व दिशा ( मालवे) में शोभा पाता है। पश्चिम में ( गुजरात की तरफ़) जाने से तो। असली सुरज का प्रताप भी बद जाता है। डामर के सिखलाए हुए किसी पुरुष ने आकर मूठी खबर दी कि तैलप स्वयं ही एक बड़ी सेना लेकर मालवे पर चढ़ा चला आता है। यह सुन भोज घवरा गया। इतने ही में डामर स्वयं भीम का एक बनावटी पत्र लेकर वहाँ आ पहुँचा। उसमें लिखा था कि हमने मालवे पर चढ़ाई करने के इरादे से मार्ग के भोगपुर नामक नगर में पड़ाव डाला है। उसे पढ़ भोज की रही सही हिम्मत भी जाती रही और वह डामर से भीम की इस चढ़ाई को रुकवाने की प्रार्थना करने लगा। अन्त में उसके बहुत कुछ कहने सुनने पर डामर ने भी यह बात मंजूर कर लेने का भाव प्रकट किया और इसकी एवज में भोज के दिये हाथी और हथिनी की लेकर वह गुजरात लीट गया।

राजा भीम भी अपने मंत्री की इस चतुरता की जानकर बहुत प्रसन्न हुआ।

एक समय राजा भोज ने विचार किया कि जिस तरह अर्जुन ने राधावेध किया था उसी तरह हम भी अभ्यास करने से कर सकते हैं। यह सोच उसने उसी दिन से राधावेध का अभ्यास प्रारम्भ कर दिया। इसके बाद जब इस कार्य का पूरा पूरा अभ्यास हो गया तव उसने नगर भर में उत्सव मनाने और दूकानें सजाने की डौंडी पिटवा दी। परन्तु एक तेली और एक दरजी ने राजा की इस आज्ञा के मानने से साफ इनकार कर दिया। इस पर जब वे पकड़ें जाकर उसके सामने लाये गये तब उन्होंने कहा कि महाराज! आपने अभ्यास करके भी ऐसा कान सा बड़ा हुनर हासिल कर लिया है जो इतनी खुशी मनाई जाने की आज्ञा दी है। यह सुन राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने उन्हों अपना हुनर दिखाने की आज्ञा दी।

इसके अनुसार पहले तेली अपना हुनर दिखलाने की एक ऊँचे

मकान पर चढ़ गया और वहाँ से उसने इस सफ़ाई से तेल को धार गिराई कि पृथ्वी पर पड़ा हुआ सँकड़े मुँह का बरतन लवालब भर गया। परन्तु तेल की एक बूँद भी बाहर न गिरी। इसके बाद दरजो ने खड़े होकर और हाथ में सूई लेकर इस अन्दाज से उसे छोड़ा कि बह पृथ्वी पर खड़े किये तागे में आप ही आप पिरो गई।

यह देख राजा भोज का उत्साह शिथित पड़ गया श्रीर उसने उस उत्सव के। बन्द करवा दिया।

भोज के राधावेध के विषय में किव कहता है :—
भोजराज मया क्षातं राधावेधस्य कारणम्।
धाराया विपरीतं हि सहतेन भवानिति॥

अर्थात्—हे राजा भाज ! आपके 'राधा' वेध करने का कारण मैंने जान लिया। आप 'धारा' के विपरीत ( उत्तटा ) होने से ही उसे सहन नहीं कर सकते हैं।

एक रोज़ राजा भोज शाम के वक्त नगर में घूम रहा था। इतने में उसकी दृष्टि कुलचन्द्र नामक एक दिगम्बर साधु पर पड़ी, जो कह रहा था:—

'मेरा जन्म व्यर्थ ही गया, क्योंकि न तो मैंन युद्ध में वीरता ही दिखलाई न गाईम्थ्य सुख ही भोगा।'

( प्रबन्ध चिन्तामणि )

<sup>9</sup> धारा नाम की वेश्या अपने पित अग्निवेताल के साथ जाकर लक्कापुरी का नक्कशा ले आई थी। उसी नक्कशे के अनुसार इस नगरी की स्थापना की गई और उसी वेश्या की इच्छानुसार इसका नाम धारा रक्खा गया था।

यह सुन राजा ने दूसरे दिन शातःकाल उसे सभा में बुलवा कर पूछा कि कहा तुम में कितनी शक्ति हैं ? इस पर वह बोला :—

> देव ! दीपात्सवे जाते प्रवृत्ते दिन्तनां भदे । एकछुत्रं करेक्येव सगौडं दक्षिणापथम्॥

अर्थात — हे राजा ! दीपोत्सव हो जाने और हाथियों के मद के बहना प्रारम्भ करने (वर्षा ऋतु के बीतने) पर गाँड देश से लेकर दिल्लापथ तक एक छत्र राज्य तैयार कर सकता हूँ।

उसके इस कथन को सुन राजा ने उसे ऋपना सेनापति।बना लिया।

इसके कुछ दिन वाद जिस समय गुजरात का राजा भीम सिंधविजय में लगा हुआ था उस समय कुलचन्द्र ने वहाँ पहुँच अग्राहिल पाटण को नष्ट श्रष्ट कर डाला और वहाँ के राज महलों को गिराकर उनके स्थान पर कौड़ियाँ वो दीं। इसके बाद वह शत्रुओं से जयपत्र लिखवाकर मालवे को लौट आया।

एक बार राजा भोज और कुलचन्द्र छत पर बैठे थे और सामने ही आकाश में चन्द्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से शाभित हो रहा था। राजा ने उसकी तरफ देखकर कहा:—

> येषां वह्नभया सह चणिभव दिश्रं चपा दीयते। तेषां शीतकरः शशी विरहिणामुल्केव सन्तापकृत्॥

<sup>े</sup> उस समय यह मालवे का सिका था। परन्तु भोज ने कुलचन्द्र का वहाँ पर कौड़ियाँ बोना पसन्द न किया।

कौड़ियाँ बोना लिखकर लेखक ने क्या तात्पर्य दर्शाया है इसके पूरी तौर से समभने में हम असमर्थ हैं।

श्रर्थात्—जो पुरुष श्रपनी प्यारी स्त्री के साथ रहकर रात को एक च्राण की तरह बिता देते हैं उनके लिये यह चन्द्रमा शीतल है। परन्तु विरही पुरुषों को उल्का की तरह ताप देता है।

इस पर कुलचन्द्र ने कहा:-

श्रस्माकं तु न वत्तभा न विरहस्ते ने। भयभ्रंशिना-मिन्दू राजति दर्पणाकृतिरसौ नोष्णो न वा शीततः।

श्रर्थात्—हमारे तो न स्त्री ही है न विरह ही। इस लिये यह दर्भण सा दिखाई देने वाला चन्द्रमा न ठंढा ही माल्स होता है न गरम ही।

इस उक्ति से प्रसन्न होकर राजा ने उसे एक वेश्या इनाम में दी।

गुजरातनरेश भीम का एक राजदूत मालवनरेश भोज की सभा में रहा करता। था उसका नाम डामर (दामोदर) था। वह जब मालवे से लौटकर गुजरात को जाता तब राजा भोज की प्रशंसा कर भीम को श्रीर इसी तरह वहाँ से लौट कर मालवे श्राने पर भीम की तारीफ कर भोज को चिकत कर देता था। इससे दोनों ही राजा एक दूसरे को देखने के उत्सुक रहते थे। एक बार भीम ने भोज के देखने का बहुत श्राप्रह किया। इस पर वह उसे ब्राह्मण के वेश में भोज की सभा में ले गया। इसी से भोज उसे न पहचान सका, श्रीर डामर को देख सदा की तरह उससे भीम को दिखलाने का श्राप्रह करने लगा। यह देख डामर ने कहा कि महाराज! राजा स्वाधीन होते हैं। उनपर दबाव डालकर कोई काम नहीं करवाया जा सकता।

प्रबन्ध चिन्तामिया की किसी किसी प्रति में भोज का अपनी कन्या
 को ही उसे ब्याह देना जिखा है।

इसितिये इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है। परन्तु जब भोज ने भीम की श्राकृति त्रादि के बाबत पूछा तब उसने पास खड़े उस बाह्यण की तरफ इशारा कर कहा कि—

> पषाकृतिरयं वर्ण इदं रूपिमदं वयः। अन्तरं चास्य भूपस्य काचचिन्तामगोरिव॥

अर्थात्—उसकी ऐसे ही आकृति, ऐसा ही रंग और ऐसा ही रूप है। भेद केवल इतना ही है कि वह चिन्तामणि (राजा) है और यह काच (गरीब) है।

उसके इस उत्तर को सुन भोज को बड़ा आश्चर्य हुआ। परन्तु जैसे ही उसने उस बाह्मण की तरफ गौर से देखा, वैसे ही उसके अझों में राज-चिह्नों को देख उसके चित्त में सन्देह होने लगा। परन्तु अभी यह सन्देह दढ न होने पाया था कि डामर ऋस्ली बात को ताड गया श्रीर उसने भट पट पास खड़े उस बाह्यण की तरफ इशारा कर कहा कि बाहर जाकर भेंट की सब चीजों जल्दी ले आस्रो। यह सुन वह भी तत्काल राजसभा से बाहर निकल गायब हो गया। इसी समय डामर ने वहाँ पर उपस्थित की हुई भेंट की वस्तुओं का वर्णन प्रारम्भ कर दिया। इससे कुछ देर के लिये भोज का ध्यान उधर खिंच गया। परन्त थोड़ी ही देर में जब भोज का ध्यान फिर उस ब्राह्मण की तरफ गया तब उसने डामर से उसके लौटने में विलम्ब होने का कारण पूछा। इस पर डामर ने हँसकर उत्तर दिया कि महाराज ! वह तो गुजरातनरेश भीमदेव था। यह सन भोज ने उसे पकड़ने के लिये सवार आदि भेजना चाहा। परन्त डामर ने उसे समभा दिया कि भीम के लौटकर निकल जाने का पहले से ही पूरा पूरा प्रवन्ध कर लिया गया था। इसलिए उसका अब आपके हाथ स्त्राना कठिन ही नहीं स्त्रसम्भव है।यह सुन भोज चप हो रहा।

एक बार राजा भोज शिकार को गया। उस समय धनपाल नाम का किव भी उसके साथ था। वहाँ पर राजा ने उससे पूछा:—

किं कारणं नु धनपाल ! मृगा यदेते व्योमोत्पतन्ति विलिखन्ति भुवं वराहाः॥

अर्थात्— ऐ धनपाल ! क्या सबव है कि हिरन तो आस्मान की तरफ कूदते हैं और सुअर जमीन खोदते हैं ?

इस पर धनपाल ने उत्तर दिया:—
देव ! त्वदस्त्रचिकताः श्रयितुं खजातिमेके मृगाङ्कमृगमादिवराहमन्ये॥

श्चर्थात्—ऐ राजा ! तेरे श्रक्ष से घवरा कर हिरन तो श्रपने जाति वाले, चन्द्रमा, के हिरन का श्रौर सुश्चर पृथ्वी को उठने वाले विष्णु के वराह श्रवतार का सहारा लेना चाहते हैं। इसी से ऐसा करते हैं।

इसके बाद राजा ने एक हिरन पर तीर चलाया श्रीर उसके घायल होने पर धनपाल से उस दश्य का वर्णन करने को कहा। यह सुन वह बोला:—

> रसातलं यातु तवात्र पौरुषं कुनीतिरेषा शरणोद्यदोषवान् । निहन्यते यदुवलिनापि दुवंलो हहा महाकष्टमराजकं जगत्॥

श्रर्थात्—तुम्हारा यह बल नष्ट हो जाय। यह जुल्म है। शरणा-गत का कोई कसूर नहीं माना जाता। श्रक्षसोस दुनिया में कोई पूछने बाला नहीं है। इसी से बलवान दुर्बलों को मारते हैं।

यह सुन भोज को क्रोध चढ़ श्राया। इस पर धनपाल ने कहा:— वैरिणापि हि मुच्यन्ते प्राणान्ते तृणभत्तणात्। तृणाहाराः सदैवेते हन्यन्ते पशवः कथम्॥

श्रर्थात्—मरते हुए शत्रु के भी तिनका मुँह में ले लेने से लोग उसे छोड़ देते हैं। परन्तु ये पशु विचारे तो हमेशा ही तृगा (वास) खाते हैं। ऐसी हालत में ये क्यों मारे जाते हैं?

धनपाल की इस नई उक्ति को सुन भोज ने उसी दिन से शिकार करना छोड़ दिया।

इसके बाद जब ये लोग शिकार से लौटे, तब मार्ग में भोज की दृष्टि यज्ञमण्डप के खंभे से बँधे और मिमियाते हुए एक बकरे पर जा पड़ी। उसे देख उसने धनपाल से बकरे के चिल्लाने का कारण पूछा। इस पर उसने कहा कि यह बकरा इस प्रकार कह रहा है:—

> नाहं खर्गफलोपभोगतृषितो नाभ्यर्थितस्त्वं मया। सन्तुष्टस्तृणभद्मणेन सततं साधो! न युक्तं तव॥ स्वर्गं याति यदि त्वया विनिहिता यश्चे ध्रुवं प्राणिनो। यश्चं किं न करोषि मातृपितृभिः पुत्रेस्तथा वान्धवैः॥

अर्थात्—न तो मुक्ते स्वर्ग के मुख की ही इच्छा है, न मैंने इसके लिये तुक्तसे प्रार्थना ही की है। मैं तो सदा घास खाकर सन्तोष कर लेता हूँ। इस पर भी ऐ भले आदमी! (तू मुक्ते मारता है) यह ठीक नहीं है। यदि वास्तव में ही तेरे द्वारा यज्ञ में मारे हुए जीव स्वर्ग को जाते हैं, तो तू अपने मा बाप, लड़के और रिश्तेदारों को मारकर यज्ञ क्यों नहीं कर लेता?

यह सुन राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस पर उसने फिर कहा:—

> यूपं इत्वा पश्चन्हत्वा इत्वा रुधिरकर्दमम्। यद्ये वं गम्यते स्वर्गे नरकं केन गम्यते॥

अर्थात्—खम्बा खड़ा करके, पहुआं के। मारके और खून का कोचड़ करके ही यदि स्वर्ग में जाया जाता है, तो फिर नरक में किस तरह जाया जाता है?

वास्तव म दखा जाय तो-

सत्यं यूपं तपो छिन्नः कर्माणि सिमधो मम। श्रहिंसामाहुतिं दद्यादेवं यज्ञः सतां मतः॥

श्रर्थात्— सत्य ही यूप (बिल के पशु के। बाँधने का खम्मा) है, तप ही श्रग्नि है, श्रौर श्रपने कर्म ही लकड़ियाँ हैं। (ऐसा समक कर) उसम श्रहिंसा की श्राहुति देनी चाहिए। यही सत्पुरुषों का माना हुश्रा यज्ञ है।

इन उक्तियां की सुनकर भीज का मन भी उस तरफ से हट गया।

एक बार धनपाल ने सरस्वती कण्ठाभरण नामक महल में बैठे हुए भाज के। श्रपनी बनाई प्रशस्ति दिखलाई। उसमें एक श्लोक यह था:—

श्रभ्युद्ध्यता वसुमती दिलतं रिपूरः।
कोडीकृता बलवता बिलराजलक्ष्मीः॥
पकत्र जन्मनि कृतं तदनेन यूना।
जन्मत्रये यदकरोत्पुरुषः पुरागः॥

श्रथीत्—पृथ्वी का उद्धार कर लिया ( उसे शत्रुश्रों से बचा लिया या वराह श्रवतार धारण कर समुद्र से निकाल लिया ), शत्रु की छातो फाड़ डाली ( या नृसिंह श्रवतार घर हिरएयकशिपु का पेट चीर डाला ) बलवानों की राज-लक्ष्मी छीन ली ( या राजा बिल का राज्य ले लिया ) इस प्रकार जो काम विष्णु ने तीन जन्मों में किए थे वही काम इस में युवा पुरुष ने एक ही जन्म में कर डाले।

यह सुन भोज बहुत प्रसन्न हुआ श्रौर उसने इसकी एवज में उसे सुवर्ण से भरा एक कलसा पारितोषिक में दिया।

कुछ देर बाद जब राजा भोज महल से बाहर आया तब उसकी दृष्टि द्रवाजों के पास बनी, कामदेव और उसकी स्त्री रित की मूर्ति पर पड़ी। उस मूर्ति में रित के हाथ पर ताली देते हुए और हँसते हुए कामदेव का चित्र बना था। उसे देख राजा ने धनपाल से कामदेव के ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर उसने कहा:—

> सप्त भुवनत्रयप्रिथितसंयमः शङ्करो । विभित्तं वपुषाधुना विरहकातरः कामिनीम् ॥ ग्रमेन किल निर्जिता वयमिति प्रियायाः करं । करेणपरिताडयञ्जयति जातहासः स्मरः ॥

अर्थात्—यही वह महादेव है, जिसका संयम (इन्द्रियों का दमन) तीनों लोकों में प्रसिद्ध था। और इसीने एकबार हमके। जीता था। परन्तु अब स्त्री के वियोग से घबरा कर पार्वती को अपने शरीर के साथ ही (अर्थनारीश्वररूपसे) धारण करता है। इस प्रकार हँसता हुआ और रित के हाथ पर ताली देता हुआ कामदेव अपनी जीत दिखला रहा है।

एक बार राजा भोज ने, शिवालय के द्वार पर बनी, महादेव के भूझी नामक गण की दुबली पतली मूर्ति का देखकर धनपाल से इसका कारण पूछा। इस पर धनपाल ने कहा :--

<sup>े</sup> जैन मतानुयायी हो जाने के कारण ही धनपाल ने हिन्दुओं की गोभक्ति पर भी कटाच किया है:—

श्रमेध्यमश्नाति विवेकग्रस्या स्वनन्दनं कासयतेति सका। खुराय श्रङ्के विनिद्दन्ति जन्तूनगौर्वन्यते केन गुणेन राजन्॥

दिग्वासा यदि तत्किमस्य धतुषा तचेत्कृतं भस्मना। भस्माथास्य किमज्जना यदि च लाकामं पुनर्हेष्टिकिम् ॥ इत्यन्योन्यविषद्धचेष्टितमहो पश्यक्षिजस्वाभिनो। भृङ्गी सान्द्रशिराषिनद्धपरुषं धत्तेस्थिशेषंवपुः।

श्रर्थात्—गाय स्वयं वे समभ होने के कारण श्रपवित्र चीज़ की खा जाती है, श्रपने पुत्र से गर्भाधान करवा लेती है, श्रीर खुरों तथा सींगों से प्राणियों का मारती है। फिर भी हे भाज! न मालूम उसके किस गुण को देखकर लोग उसे नमस्कार करते हैं!

पयः प्रदानसामार्थ्याद्वन्द्याचेन्माहिषी न किम्।
विशेषो द्वश्यते नास्या महिषीतो मनागिष ॥
श्रर्थात्—यदि दूध देनेवाली होने से ही गाय पुजनीय है तो फिर भैंस
भी क्यों नहीं पूजनीय है ? भैंस से गाय में कुछ विशेषता नज़र नहीं श्राती।

कहते हैं कि धनपाल के प्रभाव में आकर ही एक बार राजा भोज ने महाभारत की निन्दा करते हुए कहा था :—

> कानीनस्य मुनेः स्व बान्धववध् वैधव्यविश्वंसिनो । नेतारः किल पञ्च गोलकसुताः कुरुडाः स्वयं पारुडवाः । तेऽमी पञ्चसमानयोनिनिरताः ख्यातास्तदुत्कीर्तनं । पुरुषं स्वस्त्ययनं भवेद्यदि नृशां पारस्य कान्यागतिः ॥

अर्थात्—स्वयं कन्या से उत्पन्न हुए श्रीर श्रपने भाई की खियों के विधवापन को दूर करने वाले वेदवच्यास के बनाये महाभारत के नायक वे ही पाँच पाण्डव हैं, जो श्रपने पिता के मरने के बाद दूसरे पुरुष से उत्पन्न हुए पण्डु के लड़के होने के साथ ही उसके जीते जी उसकी भार्याश्रों में दूसरे पुरुषों से उत्पन्न हुए हैं। फिर ये पाँचों भी एक ही खी के पित हैं। ऐसी हालत में भी यदि उसके पढ़ने से पुण्य श्रीर कल्याण होता है तो पाप का रास्ता कीन सा है ?

अर्थात—यदि महादेव नंगे रहते हैं (इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है) तो फिर इन्हें धनुष रखने से क्या प्रयोजन है ?? यदि इन्हें धनुष ही रखना है तो यह शरीर में भस्म क्यों मलते हैं ? यदि भस्म ही मलना है तो स्त्री (पार्वती) के। क्यों साथ लिए रहते हैं ? और यदि यह भी जरूरी है तो कामदेव से दुश्मनी क्यों करते हैं ? इस प्रकार अपने स्वामी के एक दूसरे से विरुद्ध कामों के। देख कर कुढ़ने से ही भृज्ञी की नसें निकल आई हैं और बदन में हड़ी ही हड़ी रह गई है।

एकबार धनपाल किन ने राजसभा में आकर भोज की प्रशंसा में यह श्लोक कहा:—

> धाराधीश धरामहीशगणने कौतृह्लीयानयं। वेधास्त्वद्गणनां चकार खटिकाखण्डेन रेखां दिवि। सैवेयं त्रिदशापगा समभवत्त्वसुल्य भूमीधवा-भावास्त्यजतिस्म सायमवनीपीठे तुषाराचलः॥

श्रधीत्—ऐ घारेश्वर! राजाओं की गिनती करने की इच्छा से, ब्रह्मा ने (पहले पहल ) तेरा नाम लेकर श्राकाश में खड़िया से एक लकीर खींची। वही श्राकाशगङ्गा (Milky Way) केनाम से प्रसिद्ध हुई। परन्तु उसके बाद तेरे समान दूसरा राजा न मिलने से उसने वह खड़िया फेंक दी। वही पृथ्वी पर गिरकर हिमालय के नाम से पुकारी जाने लगी है।

इस अतिशयोक्ति के। सुनकर सभा में बैठे हुए अन्य पिछत हँसने लगे। यह देख धनपाल ने कहा:—

> शैतैर्बन्धयतिस्म वानरहृतैर्वाल्मीकरम्भोनिधि व्यासः पार्थशरैस्तथापि न तयोरत्युक्तिरुद्धाव्यते ।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> धनुष की श्रावश्यकता तो धनादिक की रचा के लिये होती है।

वस्तु प्रस्तुतमेव किंचन वयं ब्रूमस्तथाप्युचकै-लेकिायं इसति प्रसारितमुखस्तुभ्यं प्रतिष्ठे नमः॥

अर्थात्—वाल्मीकी ने बन्दरों के लाये हुए पहाड़ों से श्रीर व्यास ने श्रजु न के तीरों से समुद्र में पुल बँधवा दिया। परन्तु उनके कथन में किसी के श्रविशयोक्ति नजर नहीं श्राई। हमने तो जो कुछ कहा है उसका सबूत मौजूद है फिर भी लोग दाँत निकाल कर हँसते हैं। इसलिये ऐ बड़ाई! तुमें नमस्कार है। (यानी वाल्मीकि श्रीर व्यास बड़े थे, इसी से उन्हें कोई कुछ नहीं कहता।)

एक बार राजा ने धनपाल से पूछा कि श्राजकल वह कैन सी पुस्तक तैयार कर रहा है। इस पर उसने कहा:—

> स्रारनालगलदाहराङ्कया मन्मुखाद्पगता सरस्वती । तेन वैरिकमलाकचम्रहच्यम्रहस्त न कवित्वमस्तिमे॥

श्रर्थात्—ऐ शत्रुश्रों की लक्ष्मी को बाल पकड़ कर खींचने वाले नरेश! मेरे (जैनमतानुसार) गरम पानी पीने के कारण गले में रहने वाली सरस्वती जल जाने की श्रशङ्का से मेरे मुँह से निकल कर चली गई है। इसी से (श्रब) मुक्तमें कविता करने की शक्ति नहीं रही है।

एक रोज़ सीता<sup>9</sup> नाम की एक भटियारिन विजया नाम की अपनी कन्या के लेकर राजा भोज की सभा में आई और बोली:—

<sup>े</sup> यह पहले यात्रियों के लिये भोजन बनाया करती थी। एक बार, सूर्यंब्रहण के मौकें पर एक यात्री वहाँ आया श्रीर उसे रोटी बनाने का कह कर सरस्वती के मंत्र का जप करने के लिये तालाव की तरफ़ चला गया। इसके बाद जब वह जप समाप्त कर श्रीर उस मंत्र से श्रीभमंत्रित मालकंगनी का तेल पी वापिस लौटा तब सीता ने उसके सामने भोजन ला रक्ला। परम्तु २२

शौर्यं शत्रुकुलक्याविध यशो ब्रह्माग्डभाग्डाविध-स्त्यागस्तर्कुकवाञ्चिताविधिरयं क्षोणी समुद्राविधः। श्रद्धा पर्वतपुत्रिकापतिपदद्वन्द्वप्रमाणाविधः श्रीमद्भोजमहोपतेर्निरविधः शेषो गुणानां गणः॥

अर्थात्—हे भोज ! रात्रुकुल का नारा कर डालना ही ताक़त की सोमा (अवधि) है । ब्रह्माण्डरूपी पात्र का भर जाना ही यरा की सीमा है। एक तकली तक न रखकर सब संपत्ति का दान करदेना ही दान की सीमा है। समुद्र ही पृथ्वी की सीमा है। पार्वतीपित के चरणों में नमस्कार करना ही श्रद्धा की सीमा है। इस तरह यद्यपि सब ही की एक न एक सीमा है, तथापि तेरे गुणों की कोई सीमा नहीं है।

यह सुन राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने रूपलावण्य-मयी विजया की तरफ देखकर उसे अपने स्तनों की सीमा का वणन करने की आज्ञा दी। यह सुन उसने कहा:—

> उन्नाहिश्चबुकाविधर्भुजलतामृलाविधस्सम्भवे। विस्तारो हृद्याविधः कमिलनी सूत्राविधः संहतिः। वर्णः स्वर्णकथाविधः कठिनता वज्राकरक्ष्माविध-स्तम्बङ्गयाः स्तनमण्डले यद्परं लावण्यमस्ताविधः॥

खानाखाते ही उस पुरुष को कै हो गया श्रीर साथ ही वह बेहोश होकर गिर पड़ा। यह देख सीता ने सोचा कि यह एक मालदार श्रादमी है। इसिलये लोग श्रवश्य यही सममेंगे कि मैंने, लोभ के वश होकर, इसे विष दे दिया है। इस प्रकार का कलक्ष का टीका लगवाने से तो यही श्रच्छा हो कि इसके मरने के पहिले ही मैं भी श्रपने प्राण दे दूँ। यह सोच श्रीर भोजन को विषेता समम सीता ने उस पुरुष के कै में निकला हुश्रा भोजन खा लिया। परन्तु उसमें वही श्रभिमंत्रित मालकंगनी का तेल लगा हुश्रा था जो संयोग से सीता के पेट में पच गया। इससे वह विदुषी हो गई।

श्रर्थात्—इसकी ऊँचाई की सीमा ठुड़ी तक है, उत्पन्न होने की सीमा बाजुओं तक है, विस्तार की सीमा हृदय तक है, श्रापस की निविड़ता को सीमा कमल के तन्तु तक है (श्रर्थात् दोनों के बीच की जगह में कमल का तन्तु श्रावे इतना स्थान भी मुश्किल से मिलेगा), इसके रंग की सीमा सोने के रंग तक है और इसकी कठोरता की सीमा हीरा पैदा करने वाली पृथ्वी तक है। परन्तु खी के स्तनों पर जो श्रनोखा लावएय होता है उसकी सीमा ही नहीं है।

यह सुन भोज के। बड़ा श्राश्चर्य हुआ श्रौर उसने यह श्लोकार्ध कहा:—

किं वर्ण्यते कुचद्वन्द्रमस्याः कमलचत्तृषः

श्रर्थात्—इस कमल की सी श्राँखवाली स्त्री के दोनों स्तनों की कहाँ तक तारीक की जाय। इस पर विजया ने उसी श्लोक का उत्तरार्ध बनाकर इस प्रकार उत्तर दिया:—

सप्तद्वीपकरत्राही भवान् यत्र करप्रदः॥

अर्थात्—सातों द्वीपों से कर (खिराज) लेनेवाले आप भी जहाँ पर कर (हाथ और खिराज) देते हैं (या देने के। तैयार हैं)।

यह सुन राजा बोला :—

प्रहतमुरजमंद्रभ्वानवद्धिः पयोदैः

कथमलिकुलनीलैः सैव दिग्संप्ररुद्धा ॥

अर्थात्—बजाए हुए मुरज (मृदंग) की सी गम्भीर ध्विन वाले और भवँरों के से नीले रंग के बादलों ने वही दिशा क्यों रोकी है ?

इस पर विजया ने कहा :-

प्रथम विरह्खेदम्लायिनी यत्र वाला वसति नयनवान्तैरश्रुभिधैतिवक्ता॥

अर्थात-उस दिशा में पहली वार के विरह से कुम्हलाई हुई

श्रीर श्राँखों से निकले श्राँसुश्रों से धुल गया है मुँह जिसका ऐसी स्त्री रहती है।

यद्यपि भोज विजया के रूप छोर गुणों पर झासक हो रहा था तथापि सभा के यथासमय विसर्जन होने में विलम्ब देख उसने फिर यह श्लोकार्ध कहा:—

सुरताय नमस्तस्मै जगदानन्ददाथिने।

त्रर्थात्—जगत् का त्रानित्त करनेवाली उस काम-क्रीड़ा के। नमस्कार है।

> यह सुन विजया ने उत्तर दिया:— श्रानुषङ्गिफलं यस्य भोजराज भवादृशाः॥

अर्थात्—हे भोज ! जिसका नतीजा आप जैसों को उत्पति ( या प्राप्ति ) है।

इस उत्तर के। सुन राजामोज निरुत्तर हो गया।श्रीर उसने विजया के। श्रपनी रखेल स्त्री बना लिया ।°

<sup>े</sup> प्रवन्य चिन्तामिश में विजया की चन्द्र के प्रति यह उक्ति भी दी गई है:—

त्रतं कलङ्क श्वङ्कार ! करस्पर्शनतीलया । चन्द्र ! चएडीश निर्मात्यमसि न स्पर्शमहंसि ॥

श्रर्थात्—कबङ्क ही है श्रङ्कार जिसका ऐसे को चन्द्रमा ! तू मुक्ते मत छू। तू महादेव का निर्माल्य है, इसिंखये तेरा छूना उचित नहीं है।

शास्त्रानुसार शिव पर चढ़ी चीज़ अबाह्य सममी जाती है और चन्द्रमा शिव के मस्तक पर रहता है।

एक बार जैनेतरमत के लोगों ने भोज से प्रार्थना की कि या तो श्वेताम्बर जैन भी मयूर किव के दिखलाए चमत्कार के समान ही कोई सिद्धि दिखलावें या उनके इस देश से निकाल दिया जाय। इस पर भोज ने मानतुङ्गाचार्य के। बुलवाकर कहा कि या तो तुम हमें कोई सिद्धि दिखलाओं या इस नगर से भाग जाओ। यह सुन वह विद्वान् युगादिदेव के मन्दिर के पिछवाड़े जाकर खड़ा हो गया और अपने शरीर की ४४ लोहे की श्रृङ्खलाओं से बँधवा कर 'भक्तामरस्तोत्र' बनाने लगा। जैसे जैसे उसका एक एक श्रोक बनने लगा वैसे वैसे उसके शरीर पर की एक एक श्रृङ्खला दृट दृट कर नीचे गिरने लगी। अन्त में ४४ श्रोकों के समाप्त हो जाने एर वह बिलकुल निर्बन्धन हो गया और इसके बाद मन्दिर का द्वार भी अपने आप घूमकर उसके सामने आ गया।

एक रोज राजा भोज सभा में बैठकर अपने यहाँ के पिएडतों की प्रशंसा कर रहा था। इसी सिलसिले में गुजरात के पिएडतों का भी जिक आ गया। परन्तु भोज ने कहा कि हमारे यहाँ के से पिएडत वहाँ नहीं हो सकते। यह सुन एक गुजराती बोल उठा कि महाराज, औरों का तो कहना ही क्या हमारे देश के तो बालक और चरवाहे तक विद्वान होते हैं।

इसके बाद जब वह गुजराती अपने देश की लौटा तब उसने भोज की सभा का सारा हाल वहाँ के राजा भीम का कह सुनाया। यह सुन भीम ने अपने यहाँ की एक चतुर वेश्या की और उसके साथ ही एक विद्वान की चरवाहे के वेश में मालवा जाकर भोज से मिलने की आज्ञा दी। कुछ दिन बाद जब ये लोग वहाँ पहुँचे तब पहले उस चरवाहे के वेश की धारण करने वाले पिखर्त ने राजसभा में जाकर भोज की प्रशंसा करते हुए कहा:—

१ देखो मयूर का वृत्तान्त ।

भोयपहु गति कगठुलउ भग केहउ पडिहाइ। उर लच्छिहि मुह सरस्रति सीम निबद्धिकाइ॥

श्रर्थात्—हे राजा भोज ! कहिए श्रापका यह करठा कैसा मालूम हाता है ? क्या यह श्रपने हृदय में रहनेवाली लक्सी श्रीर मुख में रहने वाली सरस्वती की सीमा बना दी है ?

इतने में वह वेश्या भी साज शृङ्गार कर सभा में आ पहुँची। उसे देख राजा ने पृछा—

इह किम् ?

श्रर्थात्—यहाँ क्यों ? यह सुन वेश्या बोली—

पृच्छन्ति ।

अर्थात्—पूछते हैं।

यह सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे तीन लाख सुहरें इनाम देने की आज्ञा दी। परन्तु सभा में बैठे हुए अन्य लोग इस वार्तालाप का अर्थ कुछ भी न समभ सके। अन्त में उनके आप्रह करने पर राजा ने उन्हें समभाया की तिरछी चितवन से देखते वक इस वेश्या की नजर (या आँखें) कान तक पहुँचती हैं। यह देख हमने इससे पूछा था कि तेरी नजर (या आँखें) यहाँ तक क्यों जाती हैं इस पर इसने कहा कि वे कानों से यह पूछने के लिये जाती हैं कि तुमने जिस भोज की तारीक सुनी है क्या वह यही है ?

इसी किस्से के साथ यह भी लिखा मिलता है कि राजा के दो बार इनाम देने की आज्ञा देने पर भी मतलब न समम सकने के कारण कीषाध्यत्त ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इससे राजा की फिर तीसरी बार आज्ञा देनी पड़ा। और अन्त में तीन बार तीन तीन लाख देने की आज्ञा देने के कारण ही भोज ने उस वेश्या का नौ लाख मुहरें दिलवाई ।

राजा भोज बचपन से ही बड़ा ज्ञानी था श्रौर वह सोचा करता था कि—

> मस्तकस्थायिनं मृत्युं यदि पश्येदयं जनः। श्राहारोपि न रोचेत किमुताकार्यकारिता॥

अर्थात्—पुरुष यदि अपने मस्तक पर स्थित मृत्यु के। देख ले तो उसे भाजन करना भी अरुचिकर हो जाय, फिर भला वह बुरा काम तो क्योंकर करे ?

श्रीर इसीसे वह हमेशा ही सत्पात्रों की दान दिया करता था। एक रोज पिछले पहर सभा में श्राए हुए सत्पात्रों की दान देकर जब वह भोजन करने की चला तब उसने पास में पानदान लिए खड़े सेवक के हाथ से एक पान लेकर मुँह में रख लिया। यह देख नौकर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा। इस पर राजा ने कहा:—

जो दिया त्रौर खाया वही त्रपना है बाकी सब व्यर्थ है। जत्थायोत्थाय बोद्धव्यं किमद्य सुकृतं कृतम्। श्रायुषः खराडमादाय रविरस्तं प्रयास्यति॥

श्रर्थात्—पुरुष की नित्य ही देखना चाहिए कि श्राज मैंने कौन सा पुण्य का कार्य किया है; क्योंकि सूर्य उसकी श्रायु का एक हिस्सा लेकर ही श्रस्त होगा।

लोकः पृच्छिति मे वार्ता शरीरे कुशलं तव।
कुतः कुशलमस्माकमायुर्याति दिने दिने॥
अर्थात लोग मुमस्मे पूछते हैं कि कृहिए कुशल तो है ? परन्तु

यह नहीं देखते कि जब नित्य ही आयु चीए। हा रही है तब कुशल कैसी?

श्वः कार्यमद्यकुर्वीत पूर्वाह्वे चापराहिकम् । मृत्युर्नेहि परीद्गेत कृतं वास्य न वाकृतम् ॥

अर्थात्—कल करने का काम हो तो आज करले। और पिछले पहर करने का हो तो पहले पहर में करलो; क्योंकि मृत्यु यह नहीं देखेगी कि तुमने कितना काम कर लिया है और कितना बाक्षी है।

मृतो मृत्युर्जरा जीर्णा विपन्नाः किं विपत्तयः। ( न्याधयो बाधिताः किं वा दृष्यन्ति यदमीजनाः॥)

अर्थात—दुनिया क्या समभ के ख़ुश होती है ? क्या मृत्यु का नाश हो गया है ? क्या खुद़ापा खुद ही खुद्धा हो गया है ? क्या विपत्ति को काल खा गया है ? क्या रोगों के किसी ने क़ैद कर दिया है जो वे अब उसे नहीं सतावेंगे ?

एक बार राजा भोज ने गुजरातनरेश भीम से चार वस्तुएँ भिजवाने को कहलाया। उनका विवरण इस प्रकार था:—

१—वह वस्तु जो इस लोक में है, परन्तु परलोक में नहीं है।
२—वह वस्तु जो परलोक में है, परन्तु इस लोक में नहीं है।
३—वह वस्तु जो इस लोक में भी है और परलोक में भी है।
४—वह वस्तु जो इस लोक में भी नहीं है और परलोक में भी नहीं है।

जब राजा भीम की सभा के पिएडत इन बातों का उत्तर देने
में श्रासमर्थ हो गए, तब वहाँ की एक वेश्या के कहने से भीम ने एक
वेश्या, एक तपस्वी, एक दानी श्रीर एक जुश्रारी का भोज के पास भेज
दिया। राजा इन्हें देख सन्तुष्ट हो गया। क्योंकि नीचे लिखे अनुसार
ये उसके प्रश्नों के ठीक उत्तर थे:—

- (१) वेश्या की इस लोक में सब तरह का सुख मिलता है, परन्तु परलोक में नहीं मिलता।
- (२) तपस्वी को इस लोक में तो कुछ भी सुख नहीं मिलता, परन्तु परलोक में अवश्य मिलता है।
- (३) दानी पुरुष के लिये इस लोक और परलोक दोनों जगह सुख है।
  - (४) जुआरी के। न इस लोक में सुख है न परलोक में सुख है।

एक रात की राजा भोज चुपचाप नगर में गश्त लगा रहा था। इतने में उसने एक ग्रारीब श्रीरत की यह कहते हुए सुना:—

> माणुसडा दसदस दसा सुणियइ लोयपसिद्ध। महकन्तह इक्कज दसा श्रवरि नवारिह लिद्ध॥

अर्थात्—मनुष्य की दशा दस दस वधें से बदलती रहती है, ऐसी लोकप्रसिद्धि है। परन्तु मेरे स्वामी की तो एक ही (गरीबी की) दशा चल रही है, बदलती ही नहीं। यह सुन राजा के दया आगई और उसने दूसरे ही दिन सुबह उस खी के पित की बुलवाकर दो पके हुये और सुन्दर विजीरे के फल दिये। इनमें के प्रत्येक फल में गुप्त इत्य से एक एक लाख रूपयों की कीमत के रत्न रख दिये गये थे। परन्तु वहाँ से लौटते हुये उस पुरुष ने वे फल एक कुंजड़े के हाथ बेच दिये और उससे एक नगरवासी ने खरीदकर राजा को भेट करिये। उन फलों को देख भोज ने कहा:—

वेला महन्न कल्लोल पिन्नर्ट जइवि गिरि नई पतं।
श्रिण सरइ मग्गलग्गं पुणोवि रयणायरे रयणम्॥
श्रिर्थात—समुद्र का रत्न यदि समुद्रतरंगो के द्वारा किसी तरह
२३

पर्वत की नदी में भी पहुँ च जाय तो भी वह उसके बहाव में पड़कर समुद्र में लौट त्राता है। वास्तव में भाग्य ही बलवान है।

शीणिताशेषविश्वासु वर्षास्विष पयोलवम् । नाप्तुयाचातको नूनमलभ्यं लभ्यतेकुतः॥

त्रर्थात्—सारे संसार का तृप्त करनेवाली वर्षा में भी चातक प्यासा रहजाता है। निश्चय ही जो भाग्य में नहीं लिखा है वह नहीं मिल सकता।

एक बार राजा भोज ने एक तोते के। यह वाक्य, रटा दिया— 'एको न भव्य:'

श्रर्थात्-एक वस्तु श्रच्छी नहीं है।

इसके बाद उसे अपने साथ सभा में लाकर उसके मुख से निकले हुये उस वाक्य का अर्थ पंडितों से पूछने लगा। परन्तु जब उन पंडितों में से कोई भी इसका उत्तर न दे सका तब उन्होंने इसके लिये छः मास का अवकाश माँगा। राजा ने भी उनकी यह प्रार्थना खुशी से स्वीकार करली।

इसके बाद एक दिन उनमें के वररुचि नामक मुख्य पिएडत की जो उक्त वाक्य के तात्पर्य का पता लगाने के लिये देश देशान्तरों में घूम रहा था, मुलाकात मार्ग में किसी चरवाहे से हो गई। बात चीत के सिलसिले में जब उस वाक्य का प्रसंग छिड़ा तब उस चरवाहे ने कहा कि आप इसकी चिन्ता न करें। मैं चलकर आपके स्वामी के। इसका उत्तर दे सकता हूँ। परन्तु इसमें केवल एक बाधा आती है। और वह यह है कि बृद्धावस्था के कारण मैं अपने साथ के इस कुत्ते के। उठाकर ले चलने में असमर्थ हूँ और साथ ही स्नेह के कारण इसे छोड़ना भी नहीं चाहता। यह सुन वररुचि ने उस कुत्ते के। अपने कंधे पर चढ़ा

तिया श्रीर उस चरवाहे की साथ लेकर राज-सभा में पहुँचा। वहाँ पर जब वरहिच के कहने से भोज ने वही प्रश्न उस चरवाहे से किया। तब उसने कहा कि—हे राजन ! इस संसार में एक लोभ ही ऐसी वस्तु है जो श्रच्छी नहीं है। देखो, शाखानुसार जिस कुत्ते से खू जाने पर भी ब्राह्मण के स्नान करना पड़ता है, उसी कुत्ते को यह विद्वान लोभ के वश होने के कारण कंधे पर चढ़ाकर लाया है।

यह सुन राज को सन्तोष हो गया।

एक रात की राजा भोज अपने एक मित्र की साथ लिये नगर में घूम रहा था। इतने में उसे प्यास लग आई। यह देख राजा ने उस मित्र की पास ही की एक वेश्या के घर से पानी ले आने को कहा। इसी के अनुसार जब उसने वहाँ पहुँच पानी माँगा तब उस वेश्या ने गन्ने के रस से भरा एक गिलास लाकर उसे दे दिया। परन्तु उस समय उस वेश्या का चित्त कुछ दुखित सा प्रतीत होता था। इस लिये जब राजा के मित्र ने इसका कारण पूछा तब उसने कहा कि पहले एक गन्ने से एक मटका और एक गिलास रस निकलता था। परन्तु अब उससे यह गिलास भी बड़ी मुश्किल से भरता है। इससे ज्ञात होता है कि राजा के चित्त में अपनी प्रजा के लिये पहले की सी कुपा नहीं है। बस यही मेरे खेद का कारण है।

राजा ने, जो पास ही में खड़ा था यह सुन सोचा कि वास्तव में यह बात यथार्थ है। क्योंकि हाल ही में जिस बनिये ने शिवालय में नाटक करवाना शुरू किया है मेरा इरादा उसके घर को लूट लेने का है। इस विचार के बाद राजा घर लौट आया और उसी दिन से उसने प्रजा का फिर से पहले की तरह ही पालन करने का संकल्प कर लिया।

इसके बाद जब राजा ने वेश्या के घर पहुँच दुबारा गन्ने के रस की परीचा की तब वह पहले के समान ही श्रिधक निकल श्राया। यह देख वेश्या ने कहा मालूम होता है, श्रव फिर राजा का चित्त प्रजा की तरफ से साफ हो गया है। इस वाक्य की सुन राजा की बड़ा सन्तोष हुआ।

राजा भोज का नियम था कि वह नित्य कर्म से निवृत्त होकर धारा नगरी से कुछ दूर पर स्थित परमारों की कुल देवी के दर्शन की जाया करता था। एक रोज़ जिस समय वह दर्शन कर रहा था उस समय देवी ने प्रत्यन्न होकर उसे शत्रु सैन्य के निकट होने की सूचना दी और वहाँ से लौट कर कटपट नगर में चले जाने की भी कहा। राजा यह सुन उसी समय वहाँ से लौट चला और घोड़े की भगाता हुआ धारा नगरी के द्वार तक पहुँच गया। परन्तु उसके वहाँ पहुँचते र गुजरातवालों के दो सवार भी जो दूर से उसका पीछा कर रहे थे उसके निकट आ पहुँचे और उन्होंने भोज की नगर में घुसता हुआ देख पीछे से अपने धनुष उसके गले में डाल दिये। इससे भोज घोड़े पर से गिर पड़ा।

कवि कहता है:-

श्रसौगुणी नमत्वेव भोजः करटमुपेयुषा। धनुषा गुणिना यश्चापश्यदश्वात्रिपातितः॥

इसका तात्पर्य यह है कि—भोज भी गुणी था और धनुष भी गुणी (प्रत्यंचा-होर वाला) था। एक गुणी दूसरे गुणी को अका हुआ देखकर खुद भी अक जाता है। इस लिये होर चढ़ाने से अके हुए धनुष की देखकर गुणी भोज भी घोड़े पर से गिरकर अक गया। एक बार राजा भोज अपने तेज घोड़े पर सवार होकर घूमने गया था। वहाँ से लौटते हुए उसने देखा कि लोगों की हलचल के कारण एक छाछ बेचनेवाली का घड़ा सिर से गिर गया। परन्तु उसने इस बात की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया। यह देख राजा की बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने उस औरत से इस बे परवाही का कारण पूछा। इस पर वह बोली:—

हत्वानृपं पितमवेक्ष्य भुजङ्गद्षं देशान्तरे विधिवशादगणिकास्मि जाता ॥ पुत्रं भुजंगमधिगम्यचितां प्रविष्टा शोचामि गोप गृहणी कथमद्य तकम् ॥

अर्थात्—भैंने भाग्य के फेर में पड़कर पहले राजा की मारा, फिर दूसरे पित की साँप काट लेने पर विदेश में जाकर वेश्यावृत्ति की। इसके बाद वहाँ पर घोखे में अपने पुत्र का संसर्ग हो जाने से चिता प्रवेश किया और उससे (वृष्टि आदि के कारण) बच जाने से अब एक चरवाहे की स्त्री बनकर रहती हूँ। इस लिये भला मैं इस छाछ की क्या चिनता करूँ?

एक दिवस राजा भोज धनुर्विद्याका अभ्यास कर रहा था। और लद्द्य के स्थान पर पत्थर की एक बड़ी चट्टान सामने थी। इतने में स्वेताम्बर जैन संप्रदाय के चन्द्रनाचार्य वहाँ आ पहुँचे और राजा की इस प्रकार राख्नविद्या के अभ्यास में लगा देख बोले:—

विद्धा विद्धा शिलेथं भवतु परमतः कार्मुकक्रीडितेन राजन्पाषाणवेधव्यसनरसिकतां मुश्चदेव ! प्रसीद् ॥ क्रीडेथं चेत्प्रवृद्धा कुलशिखरिकुलं केलिल्हं करोषि भ्वस्ताधारा धरित्री नृपतिलक ! तदा याति पातालमूलम् ॥ अर्थात्—हे राजा भोज ! जितनी शिलाएँ अब तक छिन्न भिन्न करदी गई हैं उन्हें छोड़ अब आप इस पाषाणवेध के शौक़ को छोड़ दें और इस निशानेबाजी को भी बन्द करें। यदि यह खेल बढ़ता गया और आपने कहीं तमाम कुल-पर्वतों को ही ध्रपना निशाना बना लिया तो उनके नष्ट हो जाने से यह पृथ्वी वे आधार की होकर पाताल में धँस जायगी।

यह सुन भोज ने कहा कि आप के मुख से 'ध्वस्ताधारा' इन राब्दों को सुन मुक्ते धारा नगरी पर ही आफत आने की शङ्का होने लगी है।

# भोज के समकालीन समभे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि

भोज की सभा में अनेक विद्वान् रहते थे। मेरुतुङ्गरचित प्रबन्ध-चिन्तामिण और बल्लालकृत भोजप्रबन्ध में माघ, बाण्यभट्ट, पुलिन्द, सुबन्धु, मयूर, मदन, सीता, कालिदास, अमर, वासुदेव, दामोदर, राजशेखर, भवभूति, दिण्ड, मिल्लाथ, मानतुङ्ग, धनपाल, भास्करभट्ट, वररुचि, रामदेव, हरिवंश, शङ्कर, किल्ङ्ग, कपूर, विनायक, विद्या-विनोद, केकिल, तारेन्द्र आदि अनेक प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध कवियों का भोज की सभा में होना लिखा है। परन्तु इनमें से बहुत से विद्यान् भोज से पहले हो चुके थे। इसलिये यह नामाविल विश्वासयोग्य नहीं है।

आगे इनमें से कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों के समय आदि पर विचार किया जाता है।

## कवि माघ

बल्लालरचित भोजप्रबन्ध में लिखा है कि एक रोज जिस समय राजा भोज सभा में बैठा था, उस समय द्वारपाल ने आकर निवेदन किया कि दुर्भिन्न से पीड़ित गुजरात का महाकिव माघ शहर के बाहर आकर ठहरा है और गरीबी से तंग होने के कारण उसने अपनी स्त्री की आपके पास भेजा है। यह सुन राजा ने उसे शीघ राजसभा में ले आने की आज्ञा दी। इसी के अनुसार माघपत्नी ने सभा में पहुँच राजा की एक पत्र दिया। उसमें लिखा था:—

कुमुद्वनमपश्चि श्रीमद्म्भोजखण्डं त्यजित मुद्मुल्कः प्रीतिमांश्चकवाकः। उद्यमहिमर्ग्भियाति शीतांशुरस्तं हतविधिलसितानां ही विचित्रो विपाकः॥

श्रर्थात्—रात में फूलनेवाली कुमुदिनी मुरका गई है श्रोर दिन में फूलने वाले कमल खिल रहे हैं। उल्लू उदास श्रोर चकवा ख़ुश है। सूर्य उदय श्रोर चन्द्रमा श्रस्त हो रहा है। इस दुष्ट भाग्य के कामों का नतीजा ही श्रजब है।

राजा ने इस अजीव प्रभात वर्णन का देखकर माघ की स्त्री की तीन लाख रुपये दिए और कहा कि हे माता ! यह तो मैं सिर्फ खाने के खर्च के लिये देता हूँ। सुबह स्वयं तुम्हारे निवासस्थान पर पहुँच माघ पिछत की नमस्कर करूँगा। इसके बाद जब माघ की स्त्री राजसभा से लौटकर पित के पास चली तब मार्ग में याचकों ने एकत्रित होकर उसके पित की तारीक करनी शुरू की। यह देख उसने राजा के दिए वे सारे के सारे रुपये उनकों दे डाले और पित के पास पहुँच सारा हाल कह सुनाया। इसपर माघ ने उसकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि यह तूने बड़ा ही अच्छा काम किया। इतने में वहाँ पर भी कई याचक आ पहुँचे। उन्हें देख माघ ने कहा:—

दारिद्रचानलसंतापः शान्तः सन्तोषवारिणा।
याचकाशाविघातान्तर्दाहः केनोपशाम्यति॥
श्रर्थात्—गरीबी की श्राग तो सन्तोष के जल से नुक्त गई।

<sup>े</sup> यह शिशुपालवध काव्य के ११वें सर्ग का ६४वाँ रखोक है।

भाज के समकालीन सममें जानेवाले कुछ प्रसिद्ध किव १८५ परंतु इन माँगने की आए हुए याचकों की उम्मीद के टूटने से जो जलन चित्त में पैदा होगई है वह कैसे मिटेगी ?

gi pri

> माघ किव की खाली हाथ जान जब याचक लौटने लगे तब उसे श्रीर भी दु:ख हुआ और उसने कहा :—

> > वजत वजत प्राणा अधिनि व्यर्थतांगते। पश्चादिपहि गन्तव्यं कसार्थः पुनरीद्वराः॥

अर्थात्—ऐ प्राणों ! याचकों के बिना कुछ पाए लौटने पर श्रव तुम भी चल दो। जब पीछे भी जाना ही है तब ऐसा सार्थ कहाँ मिलेगा ?

इतना कहते कहते माघ पिण्डित ने प्राण त्याग दिए। इसकी खबर पाते ही राजा भोज स्वयं सौ ब्राह्मणों का लेकर वहां पहुँचा और माघ के शरीर का नर्मदातीर पर लेजाकर उसका दाहकर्म आदि करवाया। माघ की पतिव्रता पत्नी भी पति के साथ सती हो गई।

मेरुतुङ्ग ने अपनी प्रबन्धचिन्तामणि में लिखा है :-

"राजा भोज ने माय की विद्वता और दानशोलता का हाल सुन एक बार सर्दी के मौसम में उसे श्रीमाल से अपने यहां बुलवाया। उसके वहां पहुँचने पर राजा ने उसके खान पान और आराम का सब तरह से उचित प्रबंध करवा दिया। परंतु माघ ने दूसरे दिन सोकर उठते ही घर लौट जाने की आज्ञा माँगी। यह देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने उससे खाने पीने और आराम के प्रबंध के विषय में सारा हाल पूछा। इसपर माघ ने कहा कि खाना तो जैसा कुछ भी बुरा भला था परंतु मैं तो रात में सरदी से ठिठर गया हूँ। यह सुन राजा के। उसकी बात माननी पड़ी। और वह उसे नगर के बाहर तक पहुँचा आया। घर लौटते हुए माघ ने भी भोज से एक बार अपने यहाँ आने की प्रार्थना की। इसी के अनुसार जब राजा भोज अपने दलबलसहित उसके वहाँ पहुँचा, तब उसके वैभव श्रीर प्रबंध की देखकर उसे बड़ा श्रारचर्य हुश्रा। वहाँ पर सरदी में भी उसे ठंढ प्रतीत नहीं हुई। माघ ने उसका सत्कार करने में कोई कसर न की। कुछ दिन बहाँ रहकर जब भोज लौटा तब इस श्रातिथिसत्कार की एवज में उसने श्रापने बनते हुए 'भोजस्वामी' के मंदिर का पुरुष माघ की दे दिया।

कहते हैं कि माच के जन्मसमय ज्योतिषियों ने उसके पिता से कहा था कि यह बालक पहले तो वैभवशाली होगा परंतु अंत में द्रिद्री हो जायगा श्रौर पैरों पर सूजन श्राकर मरेगा। यह सुन माच के पिता ने सोचा कि पुरुष की आयु १०० वर्ष की होती है और उन १०० वर्षों में ३६ हजार दिन होते हैं। इसिलये उसने उतने ही अलग अलग गडढे करवा कर उनमें क्रोमती हार आदि रख दिये श्रोर जो कुछ बच रहा वह माघ के। सौंप दिया। माघ भी दान श्रोर भोग से अपने जीवन का सफल करता हुआ अंत में भाग्य की कुटिलता से दरिद्रावस्था का पहुँच गया श्रीर जब उसके लिये श्रपने नगर में रहना असम्भव हो गया तब लाचार होकर वह धार की तरफ चल दिया। वहाँ पहुँ चने पर उसने अपनी स्त्री को अपना बनाया शिशुपाल-वध नामक महाकाव्य देकर राजा भोज के पास भेजा। भोज भी माघ-पत्नो की यकायक ऐसी दशा देख अचरज में पड़ गया। इसके वाद जब उसने पुस्तक की खोला तो पहले ही उसकी दृष्टि ''क्सुद्वनः'''र इस रलोक पर पड़ी। राजा ने कविता के चमत्कार से और खासकर चतुर्थ पाद में के 'ही' शब्द के श्रीचित्य से प्रसन्न होकर माघ की स्त्री का एक लाख रूपये दिए।

 <sup>&#</sup>x27;स्वयं करिष्यमाणनन्यभोजस्वामिप्रसाद्यदत्तपुण्यो मालवमगढलं प्रति प्रतस्ये।'

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> यह रलोक पहले लिखा जा चुका है।

परंतु जैसे ही माघ की पत्नी लौटकर पित के पास जाने लगी, वैसे ही कुछ याचकों ने उसे पहचान लिया और उसके पास पहुँच दान माँगने लगे। इस पर उसने वह खारा का सारा द्रव्य उन्हें दे डाला और माघ के पास पहुँच सारा हाल उसे कह सुनाया। उसे सुन माघ ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। उस समय माघ का अन्तिम समय निकट आजाने के कारण उसके पैरों पर कुछ कुछ सूजन हो चली थी। इतने में और भी एक याचक वहाँ आ पहुँचा। परन्तु माघ के पास उस समय देने का कुछ भी न था। इसलिये उसने अपने प्राण देकर ही अपनी दानशीलता का निर्वाह किया।

जब भोज की इस घटना की सूचना मिली तब उसकी बड़ा दु:ख हुच्या और उसने माघ की जातिवालों का जो शीमाल के नाम से प्रसिद्ध थे और जिन्होंने मालदार होकर भी माघ जैसे विद्वान् की ऐसी दशा में कुछ सहायता नहीं की थी, नाम बदलकर भिन्नमाल कर दिया।"

जैन प्रभाचन्द ने अपने 'प्रभावक चरित्र' भें माघ का हाल इस प्रकार लिखा है:—

"गुर्जर देश के श्रीमालनगर का राजा वर्मलात बड़ा प्रसिद्ध था। उसके मंत्री सुप्रभदेव के दो पुत्र हुए—दत्त श्रीर शुभंकर। दत्त श्रीर राजा भोज दोनों बड़े मित्र थे। इसी दत्त का पुत्र कविश्रेष्ठ माघ था, जिसने शिशुपालवध नामक महाकाव्य बनाया। माघ का चचा शुभंकर बड़ा सेठ था। उसका पुत्र 'सिद्ध' हुआ। उसी ने 'उपमितिभवप्रपञ्च' नामक महाकथा लिखी थी।"

परन्तु स्वयं माघ ने शिशुपालवध महाकाव्य के अन्त में अपने वंश का वर्णन इस प्कार दिया है:—

१ यह ग्रन्थ वि० सं० १३२२ के क्ररीब लिखा गया था।

सर्वाधिकारी सुक्रताधिकारः श्रीवर्मलाख्यस्य बभूव राज्ञः। श्रसक्तद्वष्टिविरजाः सदैव देवे।ऽपरः सुप्रभदेवनामा॥१॥

₩ ₩

तस्याभवदत्तक इत्युदात्तः समी मृदुर्घर्मपरस्तनूजः ॥३॥

₩ ₩

तस्यात्मज्ञः सुकविकीर्तिदुराशयादः । कान्यं न्यधत्त शिशुपालवधाभिधानम् ॥५॥

अर्थात्—वर्मलात राजा का प्रधान मंत्री सुप्रभदेव था। उसका पुत्र दत्तक और दत्त का पुत्र शिशुपालवध का कर्ता माय हुआ।

वसंतगढ़ (सिरोही राज्य) से चावड़ानरेश वर्मलात के समय का वि॰ सं॰ ६८२ (ई॰ स॰ ६२५) का एक शिलालेख मिला है। ९ उससे ज्ञात होता है कि उस समय वर्मलात का सामन्त राज्जिल अर्बुद देश का शासक था।

भीनमालिनवासी ब्रह्मगुप्त ने श० सं० ५५० (वि० सं० ६८५ ई० स० ६२८) में 'ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त' नामक ज्योतिष का ग्रन्थ लिखा था। उससे ज्ञात होता है कि जिस समय वह प्रन्थ लिखा गया था उस समय भीनमाल पर चावड़ावंश के राजा व्यावमुख का राज्य था।

वसन्तगढ़ के लेख के और 'ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त' के लेख के समय के बीच केवल तीन वर्ष का अन्तर है। इससे ज्ञात होता है कि वि० सं० ६८२ (ई० स० ६२५) में भीनमाल का शासक वर्मलात् और वि० सं० ६८५ (ई० स० ६२८) में उसका उत्तराधिकारी ज्याद्यमुख विद्यमान थे।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> एपिक्राफ्रिया इगिडका, भा० १, पृ० १६१-६२।

<sup>े</sup> लाट देश के सोखंकी पुलकेशी के कलचुरि संवत् ४६० ( वि॰ सं०

भाज के समकालीन सममे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि १८९

इन अवतरणों पर विचार करने से विदित होता है कि माघ विक्रम की आठवीं शताब्दी के मध्यभाग (ईसवी सन् की आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ) के आसपास विद्यमान था। ऐसी हालत में भोज प्रवन्ध और प्रवन्ध चिन्तामणि के लेखकों का माघ के। भोज का सम-कालीन लिखना या प्रभावक चरित्र के कर्ती का उसके पिता दत्तक के। भोज का मित्र बतलाना विलकुल असम्भव है।

इसके अलावा काश्मीर के आनन्दवर्धनाचार्य ने, जिसकी कल्हण ने अपनी 'राजतरंगिणी' में काश्मीर नरेश, अवन्तिवर्मा का समकालीन लिखा है, विक्रम् संवत् की दसवीं शताब्दी के पूर्वभाग (ईसवी सन् की नवीं शताब्दी के उत्तर भाग) में 'ध्वन्यालोक' नामक अलङ्कार का प्रनथ लिखा था। उसके दूसरे उद्योत में उदाहरण के रूप में यह श्लोक ' उद्भृत किया गया है।

त्रासाकुतः परिपतन्परितो निकेतान्युंभिनं कैश्चिद्पि धन्विभिरन्वबन्धि ।
तस्थौ तथापि न मृगः कचिद्ङ्गनाभिराकर्णपूर्णंनयनेषु इतेच्चणश्रीः॥

यही श्लोक 'शिशुपालवध' महाकाव्य के पाँचवे सर्ग में ( संख्या

७६६ ई० स० ७३६) के दानपत्र से ज्ञात होता है कि घरबों ने उसी समय के खास पास चावड़ा वंश के राज्य का नष्ट किया था।

'फ़ुत्दुल जुलदान' नामक इतिहास में लिखा है कि ख़लीफ़ा हिशाम के समय सिन्ध के शासक जुनैद ने भीनमाल पर भी चढ़ाई की थी।

(ईलियट् की हिस्ट्री आफ इगिडया, भा० १, ए० ४४१-४२)

ी निर्णयसागर, बम्बई की 'काव्यमाला' में मुद्रित 'ध्वन्यालोक', पृ० १९४। २६ पर ) मिलता १ है। आगे 'ध्वन्यालोक' के उसी उद्योत में 'श्लेषध्वनि' के उदाहरण में यह स्रोकर दिया है :—

> रम्या इति प्राप्तवतीः पताकाः कामं विवका इति वर्धयन्तीः । यस्यायसेवन्त नमहलीकाः समं वधूमिर्वलभीर्युवानः॥

यह भी शिशुपालवध के तीसरे सर्ग का ५३वाँ श्लोक है। इससे ज्ञात होता है कि माध का समय अवश्य ही इससे बहुत पूर्व था। ध

वल्लभदेव ने अपनी 'सुभाषितावित' में माय के नाम से दो श्लोक (१५६१ और २०७५) और हेमेन्द्र ने 'औवित्यविचारचर्चा' में माय के नाम से एक श्लोक ' उद्भृत किया है। ये श्लोक शिशुपालवध में नहीं मिलते हैं। इससे ज्ञात होता है कि साथ ने उक्त काव्य के खलावा और भी कोई काव्य लिखा होगा, जो इस समय अप्राप्य हो रहा है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> वहाँ पर 'क्रचिद्क्षनाभिराकर्णं' के स्थान में ' क्रचिद्क्षनानामाकर्णं' पाठ विया है। बस यही दोनों में भेद है।

र काव्यमाला में मुद्रित 'ध्वन्यालोक' ए० ११४।

<sup>ै</sup> इसमें 'कामं विवक्ता' के स्थान में 'रागं विवक्ता' पाठ है।

<sup>े</sup> शिश्रपालयध के उपोद्घात में पंढित दुर्गाप्रसाद लिखते हैं कि उक्त काव्य के दूसरे सर्ग के ११२वें श्लोक में माघ ने न्यास-प्रन्थ का उल्लेख किया है, इसलिए वह न्यास के लेखक जिनेन्द्रबुद्धिपादाचार्य के बाद ही हुन्ना होगा।

वुश्चितिव्यक्तिरणं न भुज्यते
 विपासितैः काव्यरसो न पीयते ।
 न विद्यया केनिचदुद्धृतं कुलं
 हिरण्यमेवार्जय निष्फलाः कलाः ॥

#### बागाभट्ट

यह वात्स्यायनवंश का ब्राह्मण श्रीर वैसवंशी सम्राट् श्रीहर्ष का समकालीन था। इसके (बि० सं० ६००—ई० स० ६२० के निकट) बनाए हर्षचरित से ज्ञात होता है कि इसका स्वभाव बचपन में चड़्कल और युवावस्था में कुछ उद्धत रहा था। परन्तु आयु की शृद्धि के साथ इसका चरित्र निर्मल हो गया। इसके बाद सज़ाट हर्षदेव के भाई छुष्ण की सहायता से इसका हर्ष की राजसभा में पूबेश हुआ। हर्षदेव ने इसकी युवावस्था की बुराइयाँ सुन रक्स्वी थीं। इससे पहले तो उसने इसका विशेष आदर नहीं किया, परन्तु कुछ ही दिन बाद इसने अपने वर्ताव से उसको प्रसन्न कर लिया। इसके बाद वहाँ से घर लौट कर इसने हर्षचरित नामक गद्य काव्य की रचना की। इस काव्य में हर्ष के पूर्वज पुष्पभूतिं से लेकर हर्ष के दिग्वजय करने के। निकलने, और मार्ग में अपनी बहन राज्यशी को विध्याचल के जंगल से ढूँढलाकर गङ्गातट पर पड़ी अपनी सेना में वापस आने तक का हाल है।

यद्यपि राज्य पर बैठते समय हर्ष के लिये दो जिम्मेदारियाँ मुख्य थीं। एक तो राज्यश्री का पता लगाना ख्रोर दूसरा गौड़राज शशाङ्क से अपने भाई का बदला लेना। परन्तु हर्ष चरित में दूसरी जिम्मेदारी के निर्वाह का कुछ भी हाल नहीं दिया है। हाँ, हर्ष के गुप्त संवत् ३००

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> कुछ लोग इसका निवासस्थान सेन के किनारे (शाहाबाद ज़िले में ) मानते हैं। परमेरवरप्रसाद शर्मा ने गया ज़िले में रफ्तीगंज से १४ मील उत्तर-परिचम में च्यवन ऋषि का आश्रम होना बतलाया है। यह आजकल देवकुर (देवकुएड) के नाम से प्रसिद्ध है। इसी के पास के 'सोनभहर' गाँव की, जो वहाँ के वत्सगोत्रीय बाह्मणों का श्रादि निवासस्थान समका जाता है, उक्त महाशय बाण का जन्मस्थान बतलाते हैं।

माञ्जरी ( त्राचाद १६८७ ) पूर्ण संस्था ६६, ५० ७२४।

(वि० सं० ६०६—ई० स० ६१९) के ताम्रपत्र १ से पता चलता है कि गौड़ाधिप स्वयं तो किसी तरह बच गया था, परन्तु उसके राज्य पर हर्ष का श्रिधिकार हो गया था।

इन बातों पर विचार करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि कवि बागाभट्ट भोज का सम कालीन न होकर (विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तरार्ध) (ईसवी सन् की सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ के निकट में) सम्राट् हर्ष-वर्धन का समकालीन था।

इसने हर्षचरित के श्रलावा 'कादम्बरी' नामक गद्य काव्य श्रौर 'चरडीशतक' भी लिखा था। र

# पुलिन्द भट्टे

यह बाएाभट्ट का पुत्र था और पिता की मृत्यु के बाद काद्म्बरी का उत्तरार्ध इसी ने पूर्ण किया था।

उसके प्रारम्भ में लिखा है :-

यातेदिवं पितरि तद्वचसैवसार्धं विच्छेदमाप भुवि यस्तु कथाप्रबन्धः। दुःखं सतां तदसमाप्ति कृतं विलोक्य प्रारब्ध एव स मया न कवित्वदर्णात्॥

श्रर्थात्—िपता के मरने पर जा कथा श्रधूरी रह गई थी, वह विद्वानों के चित्त का दुखित करती थी। यह देखकर ही मैं उसे समाप्त करता हूँ। यह प्रयास मैंने श्रपनी रचनाशिक के घमण्ड से नहीं किया है।

<sup>🤊</sup> प्पिजाफ्रिया इसिडका, मा० ६, ए० १४४।

र इसी ने 'पार्वतीपरिग्रय' नाटक, 'मुकुटलाड़ितक,' श्रीर 'पद्य कादम्बरी' भी लिखी थी।

३ तिलकमअरी ( रलोक २६ ) में इसका नाम 'पुलिन्ध्र' लिखा है।

### सुबन्ध

इसने 'वासवदत्ता' नामक संस्कृत का गद्यकाव्य लिखा था। इस कवि का समय वि॰ सं० ६३७ (ई० स० ५८०) के करीब श्रीर बाणभट्ट से पहले था। यह पिछली बात हर्षचरित के प्रारम्भ में बागा के तिखे इस रलोक से प्रकट होती है :-

> क्वीनामगलइपे नृनं 'वास्वद्त्या'। शक्येव पाण्डपुत्राणां गतया वर्णगीचरम् ॥ ११ ॥

अर्थात-जिस प्रकार इन्द्र की दी हुई शक्ति ( अख विशेष ) के कर्मा के पास पहुँच जाने से पाएडवों का गर्व गल गया था, उसी प्रकार 'वासवदत्ता' नामक गद्यकाच्य के लोगों के कानों तक पहुँच जाने से कवियों का गर्व गल गया।

### मयूर

मानतुङ्गाचार्यरे रचित 'सकामर' की टीका के प्रारम्भ में और मेरुतुङ्ग रचित 'प्रबन्ध चिन्तामणि' में लिखा है कि यह कवि भोज का समकालीन था।

इसी प्रकार 'कर्णगोचरं' के भी दो अर्थ होते हैं। एक तो कर्ण नामक पागडवों के हुठे आता के हाथ पड़ना और दूसरा (लोगों के) कानों में पडना।

<sup>२</sup> यह ग्राचार्य वि० सं० ६१७ ( ई० सं० ६०० ) में विद्यमान था।

१ इस रलोक में ' वासवदत्तया' में कवि ने रलेष रक्ला है। इसीसे इसके दो अर्थ होते हैं। एक ते। इन्द्र की दी हुई शक्ति, और दूसरा वासवदत्ता नामक गद्य काच्य।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> यह टीका वि० सं० १४२७ (ई० स० १३७०) में गुणाकर सृरि ने जिखी थी।

'प्रवन्ध चिन्तामिए' में मयूर के। बाए का बहनोई । लिखा है।

'शार्क्षघर पद्धति' में राजशेखर का<sup>र</sup> एक श्लोक उद्भृत किया गया है। उसमें लिखा है:—

> श्रहो प्रभावो वाग्देव्या यन्मातङ्गदिवाकरः। श्रीहर्षस्याभवत्सभ्यः समोवाणमयूरयोः॥

इससे भी प्रकट होता है कि बाग और मयूर दोनों श्रीहर्ष की सभा के सभ्य थे।

इसके बनाए 'सूर्यशतक' के पद्य 'ध्वन्यालोक' में उद्धृत किए गए हैं। <sup>३</sup>

इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि, यह किव भोज के समय में न होकर विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तरार्ध (ईसवी सन् की सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ ) के निकट था।

खुभाषितावित श्रादि में इसके नाम से कुछ ऐसे खोक भी उद्धृत किए गए हैं, जो 'मयूरशतक' में नहीं मिलते ।

कहते हैं कि एक बार बाए। मृह और उसकी स्त्री के बीच रात्रि

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> जैन प्रन्थों में कहीं कहीं शायद मयूर के। बागा का श्रमुर भी जिखा है।

र यह वि० सं० ६६० (ई० स० ६०३) के करीव विद्यमान था।

द दत्तानन्दाः प्रजानां समुचितसमयक्किष्टसृष्टैः पर्योभिः।

पूर्वां विप्रकीर्णा दिशि दिशि विरमत्यहि संहारभाजः॥

दीप्तांशोर्दीर्घदुःसप्रभवभवभयोदन्वदुत्तारनावे।।

गावा वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु॥

(सूर्यशतक, रुको० ६ और धन्याकोक, पु० ६६-१००)

भाज के समकालीन सममें जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि १९५ में प्रणय-कलह हो गया । उस समय ये दोनों पित-पन्नी कमरे में सोए हुए थे, और संयोग से मयूर कि भी उसी कमरे के बाहर सोया था। बाण ने अपनी श्ली की मनाने की बहुत कुछ केशिश की। परन्तु जब वह किसी तरह भी खुश न हुई तब उसने उससे कहा—

गतवाया रात्रिः कृशतजु शशी सीदत इव प्रदीपोयं निदावशमुपगतो घूर्णत इव। प्रणामान्तो मानस्यजसि न तथापि कुथमही

9 मन्मट ने काव्य प्रकाश में लिखा है—श्रादित्यादेर्मथूरादीनामियानर्थ-निवारणं' इस पर टीका करते हुए नरसिंह ठाकुर की 'नरसिंह मनीषा' नाम की टीका में मथूर का 'सूर्यशतक' बनाकर कुछ रोग से निवृत्ति पाना लिखा है।

"सूर्यशतक" पर लिखी भट्ट यज्ञेश्वर की टीका में मयूर के। बाया का साला लिखा है। उसमें यह भी लिखा है कि "एक बार मयूर ने कुछ सुन्दर किवता बनाई और उसे सुनाने के लिये वह अपने मित्र और बहनोई बाया के घर पहुँचा। उस समय बाया के और उसकी खी के बीच प्रयय-कलह हो रहा था। बाया के मुख से निकले उपर्यु कि 'गत प्राया राज्ञिः...' आदि रलोक के तीन पादों की सुनकर बाहर से ही मयूर ने उसका चौथा पाद बनाकर ज़ोर से पढ़ा। इसे सुन और अपने सम्बन्धों और प्रिय-मित्र मयूर के। आया जान बाया कटपट बाहर निकल आया। इस प्रकार प्रेमालाप में उपस्थित हुए विक्र की देख बाया की खी ने अपने भाई मयूर की शाप दे दिया। इससे उसकी कुछ रोग हो गया। अन्त में सूर्यशतक बनाकर मयूर ने उस रोग से मुक्ति पाई। यह बात मेरुतुक्त रचित प्रबन्धिनन्तामिंग, आदि अन्थों में लिखी मिलती है।"

परन्तु इस समय उपलब्ध होनेवाली 'शबन्धचिन्तामणि' में मयूर की की के शाप से बाग का कुछ रोगी होना लिखा है। श्रर्थात्—हे दुबले शरीर वाली! रात करीब करीव बीत चली है। चन्द्रमा फीका पड़ रहा है। यह दीपक भी रातभर जगने से निद्रा के वश होकर ऊँघने ( चुक्तने ) लगा है। सान तो पित के पैरों पड़ जाने तक ही रहता है, परन्तु तू अब भी राजी नहीं होती।

बाए ने द्यभो उपर्युक्त रतोक के तीन पाद हो कड़े थे कि, बाहर से मयूर, जा जगकर त्र्यपनी बहन का बाए के साथ का सारा वार्तालाप सुन रहा था, मट से बोल उठा—

कुचप्रत्यासत्या दृद्यमपि ते चिएड कठिनम्

त्रर्थात्—हे गुस्सैल छो ! स्तनों के नजदीक होने से तेरा हृदय भी जन्हीं के समान कठोर हो गया है।

इसपर वाण की भार्या ने जो बड़ी पतिवता थी मयूर के। शाप दे दिया। इससे उसके। कुछ रोग हो गया। अन्त में मयूर ने 'सूर्यशतक' बनाकर उस रोग से पीछा छुड़ाया। परन्तु 'मयूर शतक' के अन्त में स्वयं मयूर ने लिखा है—

श्लोका लेकस्य भृत्ये शतिमित रचिताः श्री मध्रेण भक्या युक्तश्चैताम्पठेद्यः सक्तदिष पुरुषः सर्वपापैविमुक्तः। श्रारोग्यं सत्कवित्वं मितमतुलवलं कान्तियायुः प्रकर्षे विद्यामैश्वर्यमर्थं सुतमिष लभते सोत्र सूर्यप्रसादात्॥ १०१॥

<sup>ै</sup> परमेश्वरप्रसादशर्मा के खेखानुसार मधूर की तपेभूमि का, गया ज़िले के पामरगंज स्टेशन से १४ मील दिल्य-पश्चिम (श्रीर च्ययनाश्रम से २० कोस दिल्य-पश्चिम) में स्थित, देव नाम के स्थान पर होना पाया जाता है। वहाँ पर एक सूर्य का मिन्द्र है शीर श्राप्त पास मरियार श्राद्याण रहते हैं। तथा श्रानेक कुछ रोगी भी श्रपनी रोग-निवृत्ति के लिये योजा में श्राते हैं।

माधुरी ( श्रापाद १६८७, पूर्ण संस्था ६६, ५० ७२४ )

श्रर्थात—मयूर ने ये १०० श्लोक लोगों के कल्याए के लिये ही वनाए हैं। इनकी, एक बार भी भक्ति से पढ़ने वाले के, सूर्य के प्रभाव से, सब पाप, रोग, श्रादि नष्ट हो जाते हैं, श्रीर वह सब प्रकार की काम-नाओं की प्राप्त कर लेता है।

इससे उपर्युक्त कथा की पुष्टि नहीं होती।

वारा ने भी हर्भचरित में अपने हमजोलियों में मयूर का नाम लिखा है। नहीं कह सकते कि वहाँ पर इसी सपृर से तालर्थ है, या किसी अन्य से ?

प्रवन्य चिन्तामिए के गुजराती अनुवाद में यह कथा इस प्रकार लिखी है:—

बाण कि मयूर का साला था। एक बार वह अपनी बहन से मिलने गया। परन्तु रात अधिक हो जाने के कारण मयूर के मकान का दरवाजा बंद था, इसलिये वह सकान के बाहर ही सो गया। इसके बाद मयूर और उसकी स्त्री के बीच प्रण्य कलहवाली घटना हुई, और बाहर से ही क्षोक का चतुर्थ पाद कहने के कारण मयूर की स्त्री ने बाण को शाप दे दिया। इससे उसके शरीर में कुछ हो गया। अपनी यह दशा देख बाण जंगल में चला गया और वहाँ पर उसने एक कुँड में अग्नि भरकर उसके बीच में एक खंभा खड़ा किया। उस खंभे पर उपर नीचे ६ छीं के लो हुए थे। इस प्रकार सब प्रबन्ध ठीक हो जाने पर वह उपर के छीं के में खड़ा हो गया और सूर्य को स्त्रित करने लगा। जब उसका पहला क्षोक बन गया तब उसने उस छीं के की रिस्सयाँ काट दीं। इससे वह वहाँ से दूसरे छीं के पर गिर गया। इसी प्रकार उसने ५ क्षोक बनाकर पाँच छींकों की रिस्सयाँ काट दीं

१ 'बाङ्गुबिको मयूरकः'।

श्रौर जैसे ही वह छटा श्लोक बनाने लगा वैसे ही सूर्य ने प्रत्यन होकर उसको दर्शन दिए। इससे उसका रोग दूर हो गया।

इसके वाद जब वह भोज की सभा में पहुँचा तब भोज ने आश्चर्य में या मयूर की तरफ देखा। इसपर उसने कहा कि यह सब सूर्य का प्रताप है। यह बात बाए को बुरी लगी। इससे उसने कहा कि यदि देवाराधन आसानी से होता हो तो तुम भी क्यों नहीं कर लेते। यह सुन मयूर बोला कि भला जो बीमार ही नहीं हो उसको बैद्य से क्या प्रयोजन है। फिर भी तुम कहते हो तो में अपने हाथ पैर कटबाकर देवी की आराधना कहाँगा और तुमने जो सिद्धि ६ स्रोक बनाकर प्राप्त की है वही मैं स्रोक के ६ अत्तर कहकर हासिल कहाँगा। इसके बाद मयूर ने ऐसा ही किया और उसके मुख से 'माआङ्वीर्विअम' इस प्रकार ६ अत्तरों के निकलते ही देवी ने प्रत्यत्त होकर उसके सब

### मद्न

वाल सरस्वती मदन परमार नरेश भोज के वंशज अर्जुनवर्मा का गुरु था। इसने 'पारिजात मखरी' (या विजयश्री) नाम की नाटिका बनाई थी। यह नाटिका पहले पहल धार में भोज की बनाई पाठशाला में खेली गई थी। इसके पहले दो अङ्क उसी पाठशाला से, जो आजकल कमाल मौला की मस्जिद कहाती है, एक शिला पर खुदे मिले हैं। इनमें गद्यभाग के साथ ही साथ ७६ स्रोक भी हैं। इसकी भाषा में नाट्यशास्त्र के मतानुसार संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इस नाटिका में अर्जुनवर्मा द्वारा, गुजरात नरेश

<sup>े</sup> यह गोंड़ देश के रहनेवाले गंगाधर का वंशज और आशाधर का शिष्य था।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> ये उस शिला पर ८२ पंक्तियों में खुदे हैं।

भोज के समकालीन सममें जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि १९९ जयसिंह का रणस्थल से भगाया जाना दिखलाया है। यह युद्ध पावागढ़ के पास हुआ था।

भोज प्रबन्ध में भोज के समकालीन जिस मदन का उक्लेख किया गया है, वह यदि यही मदन हो तो मानना होगा कि यह उस समय न होकर ऋर्जुनवर्मा के समय वि० सं० १२६७ (ई० स० १२१०) में विद्यमान था।

#### सीता

भोज के पिता सिन्धुराज (सिन्धुल) के सभा-कवि पदागुप्त (परिमल) ने अपने बनाए 'नवसाहसाङ्कचरित रंग नामक काव्य में मालवे के, परमार वंश के, पहले राजा कृष्णराज (उपेन्द्र) के वर्णन में लिखा है :—

सदागतिप्रवृत्तेन सीतोच्छ्वसितहेतुना। हनूमतेव यशसा यस्याऽलङ्ख्यत सागरः॥७०॥

(सर्ग ११)

अर्थात्--वायु के समान तीत्र गतिवाले हनूमान् की तरह, सीता को प्रसन्न करनेवाले, जिसके यश ने समुद्र पार कर लिया।

इससे यही सममना होगा कि जिस प्रकार हन्मान् सीता को प्रसन्न करने वाला था, उसी प्रकार कृष्णराज ( उपेन्द्र ) का यश सीता पिरडता को प्रसन्न करने वाला था। अर्थात्—सीता ने उक्त नरेश की प्रशंसा में कुछ लिखा था।

ऐसी हालत में सीता पिण्डिता का भोज के समय विद्यमान होना सम्भव नहीं हो सकता। उसका समय विक्रम की नवीं शताब्दी के

<sup>े</sup> अर्जुन वर्मा के, वि० सं० १२६७ से १२७२ ( ई० स० १२१० से १२११ ) तक के तीन दानपत्र मिले हैं।

२ यह काव्य वि० सं० १०६० (ई० स० १००३) के करीब जिखा गया था।

उत्तरार्ध से दसवीं शताब्दी के प्रथम पाद के बीच ( ईसवी सन् की नवीं शताब्दी के प्रारम्भ से उसके चतुर्थ पाद के बीच ) किसी समय होगा।

## कालिदास

कथाचों में प्रसिद्ध है कि—

धन्वन्तिरः त्तपणकामर्सित् शंकु वेतालभट्टघटकर्परकालिदाखाः । स्यातो वराहिमहिरो तृपतेस्कमायां रक्षानि वै वरविर्नन विकमस्य॥

१ योगिराट् की बनाई 'पार्श्वांग्युद्य' की टीका के शन्त में लिखा है कि, कालिदास ने 'में घतूत' नामक कान्य बनाकर, दूसरे कवियों का अपमान करने की इच्छा से, उसे दिखा के राष्ट्रकूट नरेश श्रमोधवर्ष प्रथम की सभा में सुनाया। परन्तु उसकी यह बात विनयसेन के। श्रच्छी न लगी। इसलिये उसके कहने से जिन सेनाचार्य ने कालिदास का परिहास करते हुए कहा कि " इस कान्य में प्राचीन-कान्य से चोरी करने के कारण सुन्दरता श्रा गई है। यह सुन काजिदास ने उस कान्य को दिखजाने के लिये कहा। इस पर जिनसेन ने उत्तर दिया कि वह कान्य किसी दूसरे नगर में है। इसलिये उसके मँगवाने में म दिन लगेंगे। इन्हीं म दिनों में जिनसेन ने 'में घदुत' के रत्नोकों से एक—एक दो दो पदों को लेकर 'पार्श्वांग्युद्य' नाम का एक नया कान्य बना ढाला श्रीर नियत समय पर उसे सभा में लाकर सुना दिया। श्रागे 'पार्श्वांश्युद्य' से एक नमूना दिया जाता है:—

श्रीमनपूर्वा गरकतमयस्तम्भलक्ष्मी वहन्त्या येगौकाग्रस्तिमिततस्या तस्थिवांसं निव्ध्यौ। पाइवं दैत्या नमसि विहरन् वद्धवैरेण व्यक्षः कश्चित्कान्ता विरहगुरुणा स्वाधिकारप्रमन्तः॥ थोज के समकालीन सममें जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २०१

अर्थात्—विक्रमादित्य की सभा में १ धन्वन्तरि, २ चपण्क, ३ अमरसिंह १, ४ शंकु, ५ वेतालभट्ट, ६ घटखर्पर, ७ कालिदास,

इससे ज्ञात होता है कि, कालिदास वि० सं० ८०२ से ६३४ (ई० स० ८१४ से ८७७) के बीच किसी समय था। परन्तु यह बात माननीय नहीं हो सकती; क्योंकि एक तो इस घटना का लेखक स्वयं योगिराट् विजयनगर नरेश हरिहर के समय, वि० सं० १४४६ (ई० स० १३६६) के कृरीब, धर्यात् जिनसेन से करीब ४०० वर्ष बाद हुग्रा था। इसलिये उसका लिखा प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। दूसरा विक्रम की सातवीं शताब्दी के उत्तरार्ध (ईसवी सन् की सातवीं शताब्दी के प्रारम्भ के निकट) में होनेवाले बाण्मट ने ध्रपने हर्षचिरत में लिखा है—

निर्गतासु नवा कस्य कालिदासस्य स्किषु। प्रीतिर्मधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते॥ १०॥

ऐसी हालत में कालिदास का अपने बनाये मेघदूत नामक काष्य के। लेकर राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष प्रथम (वि० सं० ८७२ से १३४ = ई० स० ८१४ से ८७७) की सभा में जाना सिद्ध नहीं होता।

> 9 श्रमरसिंहरचित 'नामिलङ्गानुशासन' (श्रमरकोष) में का— 'दैवतानि पुंसिचा'

> > ( प्रथमकार्गंड, स्वर्गं वर्ग, रखोक ह )

यह वाक्य मम्मट ने अपने कान्य प्रकाश के सप्तम उल्लास में 'श्रप्रशुक्त' के उदाहरण में उद्घत किया है। यह कान्य प्रकाश नामक श्रलङ्कार का अन्य विक्रम की १२वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की समाप्ति (ईसवी सन् की ११वीं शताब्दी के श्रन्तिम भाग) के निकट लिखा गया था।

इससे सिद्ध होता है कि अमरसिंह ने अपना केश इस समय के पूर्व ही बनाया होगा। विद्वान् लोग इसका ईसवी सन् की पाँचवीं शताब्दी में बनाया जाना मानते हैं। ८ वराहमिहिर ! श्रौर ९ वरकचिर ये नौ रल थे।

परन्तु इतिहास से ज्ञात होता है कि ये सब विद्वान् समकालीन न थे।

किव-कुल-गुरु प्रसिद्ध कालीदास के समय के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। पहले मत के अनुयायी कालिदास का विक्रम संवत् के प्रवर्तक विक्रमादित्य का और दूसरे मतवाले गुप्तवंशी चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) और उसके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का समकालीन मानते हैं।

पहले मत के समर्थकों में सर विलियस जोन्स और डाक्टर पैटरसन आदि विद्वान हैं। पिएडत नन्दर्गीकर ने भी अश्वयोष के बनाए 'बुद्ध चरित' और कालिदास रचित काव्यों के एक से 'श्लोक-पादों' का मिलान कर उपर्युक्त विद्वानों के मत की पुष्टि की है। इस मत के पोषक विद्वानों की युक्तियाँ आगे दी जायँगी।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> वराहिमिहिर वि० सं० ४६२ ( श० सं० ४२७ = ई० स० ४०४ ) में विद्यमान था। यह बात उसकी बनाई 'पञ्च सिद्धान्तिका' नामक पुस्तक से सिद्ध होती है। यह पुस्तक श० सं० ४२७ में लिखी गई थी।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वररुचि का नाम कथा सरिन्सागर में मिजता है। इसका दूसरा नाम काल्यायन था।

गुणाढ्य ने पैशाची भाषा में 'चृहत्कथा' तिखी थी। उसमें एक लाख रत्नोक थे। सोमदेवभट्ट ने, काश्मीर के राजा अनन्तराज के समय (वि० सं० १०८१-११३७ = ई० स० १०२८-१०८०) उक्त नरेश की विदुषी रानी सूर्यवती के कहने से, उसका सार संस्कृत के २४ हज़ार श्लोकों में अथित कर उसका नाम 'कथा सरित्सागर ' रक्खा था।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> श्रश्वघोष का समय ईसवी सन् की पहली शताब्दी माना जाता है।

भोज के समकालीन सममें जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २०३ दूसरे मत के पोषक ली विच, वी० ए० स्मिथ आदि विद्वान हैं। इस मत के माननेवालों की युक्तियाँ इस प्रकार हैं:—

रघुवंश में नीचे लिखे श्लोक और श्लोक पाद मिलते हैं :—

"तस्मै सभ्याः सभार्थाय गोपत्रे गुप्ततमेन्द्रियाः"।१।५५।

"श्रन्वास्य गोप्ता गृहिणी सहायः"।२।२४।

"इचुच्छायनिषादिन्यस्तस्य गोप्तुर्गुणोदयम्।

श्राक्तमारकथोद्वातं शालिगोप्यो जगुर्यशः"॥४।२०।

"स गुप्तम् लप्रत्यन्तः गुद्धपार्ष्णि रयान्वितः।

षड्विधं वलमादाय प्रतस्थे दिग्जिगीषया"॥४।२६।

"बाह्ये मुहुर्से किल तस्य देवी

कुमारकल्पं सुषुवे कुमारम्' ॥५।२६।

"मयूर पृष्ठाश्रयिणा गुहेन"।६।४।

इनसे प्रकट होता है कि, जिस प्रकार 'मुद्राराच्स' नामक

"कूरप्रदः स केतुश्चन्द्रमसम्पूर्णभगडलभिदानीम् । स्रभिभवितुभिच्छति बलाद्रच्तत्येनं तु बुधयोगः॥"

इस श्लोक से विशाखदत्त ने, व्यञ्जनावृत्ति से, चन्द्रगुप्त का उल्लेख किया है, उसी प्रकार रघुवंश के उपर्युक्त श्लोकों में भी 'गुप्त' श्रोर 'कुमार' शब्दों से कालिदास ने चन्द्रगुप्त श्रोर कुमारगुप्त का उल्लेख किया है। इसलिये यह उनका समकालीन था।

कालिदासरचित 'मालिकाग्निमित्र' नामक नाटक में 'शुङ्ग-वंशी' अग्निमित्र का वर्णन हैं। यह शुङ्गवंश के संस्थापक पुष्यिमित्र का पुत्र था और वि० सं० से ९२ (ई० स० से १४९) वर्ष पूर्व गद्दी पर बैठा।

<sup>🧚</sup> कुछ विद्वान इसका स्कन्दगुप्त के समय तक रहना भी मानते हैं।

चालुक्यवंशी राजा पुलकेशी द्वितीय (सत्याश्रय) के समय के, श० सं० ५५६ (वि० सं० ६९१ = इ० स० ६३४) के एहोले से मिले लेख में उसके लेखक रविकीर्ति की तुलना कालिदास श्रीर भारवि से की र गई है।

इन बातों पर विचार करने से स्पष्ट प्रकट होता है कि कालिदास विक्रम संवत् से ९२ वर्ष पूर्व से वि० सं० ६९१ (ई० स० से १४९ वर्ष पूर्व से ई० स० ६२४) के बीच किसी समय हुआ था।

कालिदास ने, रघुवंश में विधित, इन्दुमती के स्वयंवर में सब से पहले उसे मगधनरेश के सामने लेजाकर खड़ा किया<sup>३</sup> है और वहीं पर मगधनरेश को सर्वश्रेष्ठ नरेश लिखा<sup>९</sup> है। रघु की दिग्विजय-यात्रा में उसका सिन्धु-तीरस्थ हूणों को हराना लिखा<sup>९</sup> है। परन्तु हूणों

( एपिब्राफिया इण्डिका, भा० ६, पृष्ठ ७, रखोक ३७ )

(रघुवंश, सर्ग ६, रखोक २२)

'छुराज्ञि देशे राजन्वान् स्यात्ततोन्यत्र राजवान् '

( अमरकोप, द्वितीयकागड, मृमिवर्ग, श्लोक १३)

<sup>ध</sup> 'सिन्धुतीरविचेष्टनैः।

( रघुवंश, सर्ग ४ रलोक ६७ )

'तत्रहुणावरोधानां भर्तृ षु व्यक्तविक्रमम्।

( रघुवंश, सर्ग ४, श्लोक ६८)

१ एपित्राफ़िया इंग्डिका, भा० ६, ५० ४-७।

र 'स विजयतां रिवकीर्तिः कविताश्रितकालिदासभारिवः कीर्तिः'।

शाक्सिकिष् मगधेश्वरस्य नीत्वा कुमारीमवद्त्युनन्दा ॥'
 ( रष्टुवंश, सर्ग ६, श्लो० २० )

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> 'राजन्वतीमाहुरनेन सूमिम्।'

भोज के समकालीन सममें जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २०५ का भारत पर का पहला आक्रमण वि० सं० ५१२ (ई० स० ४५५) में स्कन्दगुप्त के राज्य पर बैठने के समय हुआ था।

कालिदास ने उज्जियनी का जैसा वर्णन किया है वैसा बिना श्राँखों से देखे नहीं हो सकता।

गुप्त संवत् ८२ (वि० सं० ४५७-४५८=ई० स० ४०१-४०२) के उदयगिरि से मिले चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय के लेखर से ज्ञात होता है कि पूर्वी मालवे पर चन्द्रगुप्त का ऋधिकार हो चुका था। सम्भवतः इसी विजय-यात्रा में कालिदास भी उसके साथ उज्जैन गया होगा।

कालिदास ने अपने 'मेघदूत' नामक खरड काव्य में बौद्ध नैयायिक दिङ्नाग<sup>3</sup> का उल्लेख कर उसे नीचा दिखाया है। यह दिङ्नाग काञ्ची का रहने वाला और वसुबन्धु का शिष्य था।

मि॰ विन्सैंट स्मिथ के मतानुसार यह वसुबन्धु समुद्रगुप्त का समकालीन था।

<sup>9</sup> इसी आधार पर म० म० हरप्रसाद शास्त्री इसे मन्दसीर का निवासी मानते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> कॉर्पंस् इन्सिकपरानम् इण्डिकेरम्, भा० ३, ए० २१।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> 'दिङ्नागानां पथि परिहरन् स्थूलहस्तावलेपान् ( मेबदूत, रखोक १४ )

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> श्रती हिस्ट्री श्रॉफ़ इंग्डिया, ए० ३४७।

हुएन्संग ने मनोरथ, व सुबन्धु श्रीर दिङ्नाग का उल्लेख किया है।

कहते हैं कि दिङ्नाग ने कालिवास के काव्यों की कड़ी समालोचना की थी। इसी से कालिवास ने अपने 'मेबदूत' नामक काव्य में दिङ्नाग का व्यक्तय से परिहास किया है। दिङ्नाग का समय विक्रम की छठी शताब्दी के पूर्वार्ध (ई० स० की पाँचवीं शताब्दी के उत्तरार्ध) में माना गया है।

कालिदास ने अपने प्रन्थों में राशिचक का, और जामित्र, होरा, आदि ज्योतिष के कुछ पारिमाषिक शब्दों का उल्लेख किया है। ईसवी सन् ३०० के करीब बने 'सूर्यसिद्धान्त' में राशिचक का उल्लेख नहीं है। परन्तु आर्यभट्ट ने अपने प्रन्थ में उसका उल्लेख किया है। इस आर्यभट्ट का जन्म वि० सं० ५३३ (ई० सं० ४०६) में कुसुमपुर (पाटलिपुत्र) में हुआ था। होरा, द्रेकोण (द्रेष्काण), आदि राशिचक के विभागों का उल्लेख पहले पहल श्रीक ज्योतिषो फर्मीकस मीटरनस (Fermicus Meternus) के, जो वि० सं० ३९३ से ४११ (ई० स० ३३६ से ३५४) तक विद्यमान था, प्रन्थ में मिलता है।

इन सब अवतरणों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि कालि-दास गुप्त नरेश चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) के और स्कन्द्गुप्त के समय के बीच किसी समय हुआ था।

पहले लिखा जा चुका है कि कुछ विद्वान् कालिदास को [विक्रम संवत् के प्रवर्तक मालवानरेश विक्रमादित्य का समकालीन मानते हैं। उनकी युक्तियाँ इस प्रकार हैं:—

कालिदास ने अपने रघुवंश में इन्दुमती के स्वयंवर का वर्णन करते हुए, दक्षिण के शासक, पाण्ड्यों और उनकी राजधानी उरगपुर<sup>र</sup> ( उराइयूर कावेरी के तट पर<sup>2</sup> ) का उल्लेख किया है और उसके रघु के दिग्विजय वर्णन में चोलों और पल्लवों का उल्लेख नहीं है।

१ इसने 'श्रार्याशतक' श्रीर 'दशगीतिका' नाम की पुस्तकें लिखी थीं।

र रघुवंश सर्ग ६, श्लोक ४६-६०। परन्तु मिस्टर वी० ए० स्मिथ 'उरियूर' का करिकाल के पहलें से ही चील नरेशों की राजधानी होना मानते हैं। ( श्रर्ली हिस्टी प्राफ़ इंग्डिया ए० ४८९)।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> गदवल से मिले चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के ताम्रपत्रों से उरग-पुर का कावेरी के तट पर होना प्रकट होता है। मिल्लिनाथ ने भ्रम से उरगपुर की नागपुर लिख दिया है।

भाज के समकालीन सममें जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २०७

इतिहास से ज्ञात होता है कि चोल नरेश करिकाल ने ईसवी सन् की पहली शताब्दी में पाएड्यों को हरा दिया था। इसके बाद ईसवी सन् की तीसरी शताब्दी में फिर से पाएड्यों ने बल पकड़कर मदुरा (मड्यूरा) को अपनी राजधानी बनाया। परन्तु ईसवी सन् की पाँचवीं या छठी शताब्दी में पल्लब वंश के राजाओं ने फिर से इनका राज्य छीन लिया।

इन बातों पर विचार करने से अनुमान होता है कि कालिदास पाएड्यों के, ईसवी सन् की पहली शताब्दी में, प्रथम बार पतन होने के पूर्व ही हुआ था। क्योंकि उसने पाएड्यों की राजधानी उरगपुर का उख़ेख किया है। यदि वास्तव में वह गुप्त नरेशों के समय हुआ होता तो उरगपुर के स्थान में मदुरा को ही पाएड्यों की राजधानी लिखता। कि इसी प्रकार उस काव्य में चोलों और पह्नवों का उल्लेख न होने से भी इसकी पृष्टि होती है।

कालिदास ने अपने नाटक के पात्रों में यवनियों की भी स्थान दिया है। यद्यपि सम्राट् चन्द्रगुप्त के समय से ही यवनों का भारत से सम्बन्ध हो गया था, तथापि ईसवी सन् की पाँचवीं शताब्दी में वह दूट गया था।

इनके सिवाय यदि वास्तव में कालिदास गुप्त नरेशों का सम-कालीन होता और वह उनका उल्लेख अपने कान्यों में करना चाहता तो उसे उसके। इतना घुमा फिराकर करने की क्या अवश्यकता थी।

श्रस्तु, इसी प्रकार इस कवि के जन्मस्थान के विषय में भी बड़ा

<sup>9</sup> परन्तु मिस्टर वी० ए० स्मिथ ईसा की प्रथम शताब्दी में ही मदुरा का पायड्यों की राजधानी होना प्रकट करते हैं। ( अर्जी हिस्ट्री आफ़ इंग्डिया, प्र०४६८)।

मतभेद है। कोई इसे मन्दसीर (या मालवे) का, कोई नव द्वीप का, श्रीर कीई काश्मीर का श्रमुमान करते हैं।

कालिदास के श्रव्य काव्यों में १ रघुवंश, २ कुमारसंभव, ३ मेचदूत, २ ४ ऋतुसंहार ख्रौर दृश्य काव्यों में, ५ शकुन्तला, ६ विक्रमो-वंशीय, ख्रौर ७ मालविकाग्निभित्र प्रसिद्ध हैं।

१ नलोद्य, २ द्वात्रिंशत्पुत्तिका, ३ पुष्पवाण्विलास, ४ श्रङ्गार-तिलक, ५ ज्योतिर्विदाभरण, ३ श्रदि भी इसी के बनाए कहे जाते हैं।

सीलोन की कथात्रों से ज्ञात होता है कि सिंहलद्वीप के राजा

३ यह पुस्तक प्रसिद्ध कालिदास की बनाई प्रतीत नहीं होती। यद्यपि उसके लेखक ने स्वयं ही अपना विक्रम की सभा में होना लिखा है, तथापि एक तो उसकी कविता साधारण है। दूसरा उसमें जिन कवियों, आदि का विक्रम की सभा में होना लिखा है वे समकालीन नहीं थे। तीसरा उनमें अयनांश निकालने की रीति बतलाते हुए लिखा है:—

> ''शाकः शराम्भे।धियुगोनितो हृतो मानं खतर्केरयनांशकाः स्वृताः १।१=।"

श्चर्यात्—शक संवत् में से ४४४ घटाकर बाकी बचे हुए में ६० का भाग देने से श्चयनांश श्चाते हैं। इसमें शक संवत् का उल्लेख होने से इस पुस्तक के रचयिता का श्रपने को विक्रमादित्य का समकालीन लिखना मान्य नहीं हो सकता। विद्वान् लोग 'ज्योतिर्विदाभरण' का रचनाकाल वि० सं० १२६६ (ई० स० १२४२) के करीब श्रनुमान करते हैं।

<sup>9</sup> श्रीयुत्त लच्मीधर कल्ला लिखित (श्रीर देहली युनिवर्सीटी द्वारा प्रकाशित 'बर्थंग्लेस श्रॉफ़ कालिदास' नामक पुस्तक में कालिदास का काश्मीर निवासी होना सिद्ध किया गया है।

र इन तीनों को प्रचलित प्रथा के अनुसार 'लघुत्रयी' कहते हैं।

भोज के समकालीन सममें जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २०९ कुमारदास (कुमार-धातुसेन) ने कालिदास को अपने यहाँ बुलवाया था और वहाँ पर उसके और कालिदास के बीच मैत्री हो गई थी। कुछ समय बाद वहीं पर कालिदास मारा गया। उसकी दाहकिया के समय स्नेह की अधिकता के कारण राजा कुमारदास भी उसकी चिता में गिर कर भरम हो गया।

इसी प्रकार कथात्रों से भोज के समय भी एक कालिदास का विद्यमान होना पाया जाता है। भोज प्रबन्ध द्यादि में उसकी प्रतिभा त्यौर कुशाप्रबुद्धि की बड़ी प्रशंसा की गई है। कहते हैं कि 'नलोदय' नामक काव्य उसी ने बनाया था। उसकी किवता में 'श्लेष' अधिक रहता था। कुछ लोग 'चम्पू रामायण' को भी उसी की बनाई हुई मानते हैं। उनका कहना है कि उसके कर्ता के स्थानपर भोज का नाम तो उसने भोज की गुए। प्राहकता के कारण ही रख दिया था।

'नवसाहसाङ्क चरित' की एक हस्तिलिखित प्रति में उसके कर्ता पद्मगुप्त (परिमल) को भी, जो भोज के पिता सिन्धुराज का समका-लीन था, कालिदास के नाम से लिखा है।

जानकीहरणं कर्तुं रघुवंशे स्थिते सित । कविः कुमारदासो वा रावणो वा यदि समः॥

महावंश के अनुसार कुमारदास की मृत्यु वि० सं० १८१ (ई० स० १२४) में हुई थी।

कहते हैं कि सिंहलद्वीप के दिज्ञणी प्रान्त के साटर नामक सूबे में, जहाँ करंदी नदी भारतसागर में गिरती है, काखिदास का स्मारक बना है। 'पराक्रमबाहुचरित' से भी इस बात की पुष्टि होती है।

<sup>9</sup> इसने 'जानकीहरख' नामक महाकान्य लिखा था। इस विषय में राजशेखर ने कहा है:—

'सूक्ति सुकावली' और 'हारावली' में राजशेखर का कहा यह ऋोक मिलता है।

> "एकोऽपि ज्ञायते हन्त कालिदासे। न केनचित्। श्रुकारे लिलतोद्दगारे कालिदास्त्रयं किमु॥"

अर्थात—एक भी कालिदास किसी से नहीं जाना जाता है, फिर क्या रहें गार वर्णन में तोन तीन कालिदास हो गए हैं ?

इससे ज्ञात होता है कि राजशेखर के समय वि० सं० ९५७ (ई० स० ९००) के करीब तीन कालिदास हो चुके थे।

#### अमर

यह किथ कौन था। इसका निश्चय करना किन है। असरकोष के कर्ता अमर्रासंह के समय के विषय में कालिदास पर विचार करते हुए टिप्पणी में कुछ प्रमाण दिए जा चुके हैं। यहाँ पर अमरुशतक के कर्ता अमरुक के विषय में विचार किया जाता है।

कहते हैं कि, जिस समय मण्डनिमश्र और शङ्कराचार्य के बीच शास्त्रार्थ हुआ उस समय मण्डनिमश्र की स्त्री ने शङ्कराचार्य से कामशास्त्र सम्बन्धों कई प्रश्न किए थे। शङ्कराचार्य तो प्रारम्भ से ही ब्रह्मचर्यपालन करते आ रहे थे। इसलिए उन्होंने मरे हुए अमक्क नामक, राजा के शारीर, में योगवल से, प्रवेश कर उस विषय का ज्ञान प्राप्तकिया और फिर उसी शारीर में रहते हुए 'अमक्शतक' नामक श्रृङ्कार का अन्थ लिखा। परन्तु माधव कवि प्रणीत 'शङ्करदिग्विजय' से शङ्कराचार्य का 'अमक्शतक' के स्थान पर कामशास्त्र का कोई अन्थ बनाना प्रकट होता है।

विक्रम संवत् की दसवीं शताब्दी के पूर्वभाग (ईसवी सन् की नवां शताब्दी के उत्तर भाग में ) होने वाले आनन्दवर्धनाचार्य ने अपने भाज के समकालीन सममें जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २११ 'ध्वन्यालोक' नामक अलङ्कार के प्रनथ में अमहक के 'मुक्तकों' की प्रशंसा में लिखा है:—

'यथाद्यसरुकस्य क्वेर्मुक्तद्याः शृङ्गाररसस्यिन्द्नः प्रवन्धायमानाः प्रसिद्धा प्रव' ।

अर्थात्—जैसे अमहक कवि के फुटकर श्लोक शृङ्गाररस से पूर्ण हैं और एक सिलिसिलेबार अन्थ की तरह मालूम होते हैं।

इससे प्रकट होता है कि यह कि ध्वन्यालोक के रचनाकाल से बहुत पहले ही 'अमरुशतक' लिख चुका था।

इस शतक पर वैसे तो करीब सात टीकाएँ मिल चुकी हैं। परन्तु 'रिसक संजीवनी' नाम की टीका राजा भोज के वंशज और मालवे के परमारनरेश स्वयं अर्जुनवर्मा ने लिखी थी। इस अर्जुनवर्मा के वि० सं० १२६७ से वि० सं० १२७२ (ई० स० १२१० से १२१५) तक के तीन दानपत्रों का उल्लेख पहले किया जा चुका है।

अमरुक के 'अमरुशतक' पर भोज के वंशज अर्जुनवर्मा की टीका को देखकर ही शायद लोगों ने इसे भोज का समकालीन मान लिया हो तो आश्चर्य नहीं।

इनके खलावा एक खमर किव और भी हुआ है। उसने 'छन्दो-रह्मावली,' 'काञ्यकल्पलता,' 'मुक्तावली,' 'कलाकलाप' और 'बालभारत' नामक प्रनथ लिखे थे। यह किव सोलंकी वीसल का समकालीन था।

वि० सं० १४०५ (ई० स० १३४८) के बने राजशेखरसूरि के 'प्रबन्ध कोश' में इस किव को वाघट (या वायट—अणहिलवाड़े के पास) के रहने वाले जिनदत्तसूरि के भक्त अमरसिंह का शिष्य लिखा है।

धौलके के राना (बघेल-सोलंकी) बीर धवल के पुत्र वीसल का

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> उद्योत ३, ए० १४२।

समय वि० सं० १३०० से १३१८ (ई० स० १२४३ से १२६१) तक था । इसी ने सोलंकी त्रिभुवनपाल से गुजरात का राज्य छीना था।

इससे ज्ञात होता है कि ये तीनों ही कवि भोज के समकालीन न थे।

# वासुदेव

यह किव भारतगुरु का शिष्य श्रीर महाराज कुलशेखर का सम-कालीन था। यह कुलशेखर कौन था। इसका पता नहीं चलता। सिंहल की कथाश्रों से ज्ञात होता है कि वहाँ के राजा कुलशेखर को भगाकर उसकी सेना ने उसके स्थान पर चोल नरेश बीर पाण्डि को गदी पर बिठा दिया था। इस कुलशेखर का समय वि० सं० १२२७ (ई० स० ११७०) के करीब माना जाता है। इसके बनाए 'युधिष्ठिर विजय' काञ्य पर लिखो गई राजानक रक्षकंठ की श० सं० १५९३ (वि० सं० १७२८—ई० स० १६६१) की टीका श्रादि को देखकर श्रनुमान होता है कि यह वासुदेव शायद काश्मीर का रहने वाला था।

'वासुदेव विजय' नामक काव्य का कर्ता वासुदेव अहै। 'युधि-ष्टिर विजय' का कर्ता यह वासुदेव। एक ही थे या भिन्न भिन्न इसका निश्चय भी नहीं हो सका है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> युधिष्ठिरविजय, श्राश्वास १, रत्नोक ६, ६।

र वासुदेव का श्राष्ट्रयदाता कौन सा कुलशेखर था, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> इतिख्यन ऐतिटक्वेरी, भा० ६, ५० १४३।

४ 'धातुकाव्य' के प्रारम्भ के रलोक की टीका से प्रकट होता है कि यह वासुदेव केरल के पुरुवन नामक गाँव का रहनेवाला था।

# दामोदर

इसी दामोदर मिश्र ने राजा भोज की श्राह्या सं 'हनुमन्नाटक' का जीर्णोद्धार श्रोर भोज के किए संग्रह के श्राधार पर 'श्रब्दप्रबोध' (भोज-देव संग्रह।) की रचना की थी। यह विद्यान वास्तव में भोज का सम-कालीन था।

### राजशेखर

'बालरामायण', 'बालभारत', 'विद्धशाल भिक्किना' श्रीर 'कर्पूर-मंजरी'।का कर्ता राजशेखर कन्नीज के प्रतिहार (पिंडहार) नरेश महेन्द्रपाल का गुरु था। महेन्द्रपाल के वि० सं० ९५० से ९६४ (ई० स० ८९३ से ९०७) तक के तीन दानपत्र मिले हैं।

# भवभूति

यह किव विदर्भ (बरार) के पद्मपुर नगर के रहनेवाले की नीलकरठ का पुत्र और कन्नाज नरेश यशोवर्मा का सभा-पिडत था। इस यशोवर्मा का समय विव् संव् ७८८ (ईव् सव् ७३१) के आस पास था, और इसके नौ दंस वर्ष बाद यह काश्मीर नरेश लिता-दित्य (मुक्तापीड) द्वारा हराया गया था। व

<sup>9</sup> भोज प्रबन्ध में इसे बनारस का रहनेवाला लिखा है। यह ठीक प्रतीत नहीं होता।

र किव वाक्पितराजश्री भवभूत्यादिसंवितः । जितो ययौ यशोवर्मा तद्दगुणस्तुतिवन्दिताम् ॥१४५॥ (राजतरंगिणि, तरंग ४)

३ ऐसी भी प्रसिद्धि है कि इसी समय जलितादित्य, भवभूति के। अपने साथ काश्मीर जेगया था ।

ऐसी प्रसिद्धि है कि इस कवि का असती नाम श्रीकण्ठ था। परन्तु इसके बनाए इस अप्रोक के कारण लोग इसे भवभूति कहने लो।:—

तपिलकां गतोवस्थामितिस्मेराननाविव। गिरिजायाः स्तनौ वन्दे भवभूतिसिताननौ॥

श्रर्थात्—महादेव जी के श्रंग में लगी भस्म के लग जाने के कारण ऊपर से सुकेद श्रौर तपस्वी की सी श्रवस्था को प्राप्त होने से मुसकराते हुए पार्वती जी के स्तनों को नमस्कार करता हूँ।

भवभूति ने 'मालतीमावव,' 'उत्तररामचरित' श्रौर 'वीर-चरित' नाम के नाटक लिखे थे।

भोज प्रबन्ध में लिखा है कि एक बार राजा भोज की सभा में कालिदास और भवभूति की किवता की श्रेष्ठता के विषय में विवाद उठ खड़ा होने से भुवनेश्वरीदेवी के मन्दिर में जाकर इसका निश्चय करना स्थिर हुआ। इसी के अनुसार वहाँ पर एक घट में देवी का आवाहन कर दोनों की लिखी हुई किवताएँ तकड़ी पर रख दी गईं। जब भूवभूति की किवता वाला पत्ना कुछ ऊँचा उठने लगा तब अपने भक्त की सहायता के लिये देवी ने अपने कान पर रक्खे हुए कमल की मकरन्द के कुछ छींटे उस पर डाल दिए। यह देख कालिदास ने कहा:—

श्रहों में सौभाग्यं मम च भवभूतेश्च भणितं घटायामाराज्य प्रतिफलति तस्यां लिघमनि।

१कहीं कहीं

'साम्बा पुनातु भवभूतिपवित्रमूर्तिः' इस रजोक पाद के कारण इसका नाम भूवभूति होना जिला है। भाज के समकालीन समभे जानेवाले कुछ प्रसिद्ध कवि २१५

गिरां देवी सद्यः श्रुतिकलितक्ष्त्रारकिका— सधूलीमाधुर्ये ज्ञिपति परिपूत्यें भगवती ॥

श्रर्थात्—यह मेरे लिये बड़े सीभाग्य की बात है कि मेरी श्रीर मवभूति की कविता की उत्तमता का निर्णय करने के लिये होनों कवि-ताशों के तकड़ी पर रक्खे जाने श्रीर अवभूति की कविता वाले पलड़े के ऊँचे उठने पर उसके हलके पन को दूर करने के लिये स्वयं सरस्वती श्रपने कान पर के कमल का सकरन्द उसमें डालती है।

परन्तु यह सब कल्पनामात्र है।

'गौड़बहो' ( प्राकृत ) का कर्ता वाक्पतिराज भी भवभूति का समकालीन था।

### दएडी

यह किव विक्रम की ७वीं शताब्दी के उत्तरार्ध (ई० स० की ७वीं शताब्दी के पूर्वीर्ध ) में हुआ था। इसने 'दशकुमारचरित' नामक गणकाब्य और 'काब्यादरी' नामक अलङ्कार का अन्थ लिखा था।

एक प्राचीन श्लोक में लिखा है:-

जाते जगित वाल्मीको कविरित्यभिधाऽभवत्। कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्विय दण्डिनि॥

त्रर्थात्—जगत् में पहला कवि वाल्मीकि हुत्रा, दूसरा व्यास, त्रौर तीसरा दण्डी।

भवभूति और कालीदास की कथा के समान ही कालिदास और द्गडी की भी कथा प्रसिद्ध है। उसमें इतना अन्तर है कि दोनों की

<sup>9</sup> कुछ विहान 'छन्दो विचिति,' 'कलापरिच्छेद,' श्रादि ग्रंथ भी इसीके बनाए हुए बतलाते हैं।

काव्यशिक की उत्तमता के विषय में जाँच की जाने पर घट में से स्वयं सरस्वती ने कहा:—

> ''कविर्दराडी कविर्दराडी कविर्दराडी न चापरः।'' श्रर्थात्—कवि तो दराडी ही है।

इस पर कालिदास को क्रोध चढ़ श्राया श्रौर जब उसने पूछा:— ''तदाहमस्मि का रखड़े "!

अर्थात्—तो फिर ऐ राँड ! मैं कौन हूँ ?

तब सरस्वती ने उत्तर दिया।

''त्वमहं त्वमहं त्विति''

अर्थात्—तू और मैं तो एक ही हैं ( यानी तू तो मेरा ही अव- तार है।)

यह सब पिछले लोगों को कल्पित कथा है।

# मछिनाथ

इसकी लिखी 'रघुवंश', 'कुमारसम्भव', 'मेघदूत' और 'शिशुपाल-वध' नामक काव्यों की टीकाएँ मिली हैं। यह वि० सं० १३५५ (ई० स० १२९८) में विद्यमान था।

#### मानतुङ्ग

यह जैनमतानुयायी आचार्य था। इसका समय वि ० सं० ६५७ (ई० स० ६००) के करीव माना जाता है। 'भक्तामर स्तोत्र' इसीने बनाया था।

#### धनपाल

यह कवि मध्यदेश में जन्में काश्यपगोत्री ब्राह्मण देविष का पौत्र और सर्वदेव का पुत्र था। १ यह सर्वदेव स्वयं विद्वान् और विशाला

श्रासीद्द्विजन्माखिलमभ्यदेशे
 प्रकाशशाद्धाश्यितवेशजन्मा ।

भोज के समकालीन समक्ते जानेवाले कुछ प्रसिद्ध किव २१७ ( उज्जैन ) का निवासी था। उसका जैनों से अधिक समागम रहने के कारण ही उसका छोटा पुत्र शोभन भी जैन होगया था। परन्तु धनपाल के। पहले जैनों से घृणा थी। इसी से वह उज्जैन छोड़कर धारा नगरी में जा बसा। इसको मुझ ने 'सरस्वती' की उपाधि दी थी।

इसी धनपाल ने वि० सं० १०२९ (ई० स० ९७२) में अपनी छोटी बहन सुन्द्री (अवन्ति सुन्द्री) के लिये 'पाइअलच्छी (प्राक्ठत लच्मी) नाममाला' नामक प्राक्ठत का एक कोष लिखा था। यह अवन्ति सुन्द्री स्वयं भी बिदुषी थी। उसकी बनाई प्राक्ठत-कविता अलङ्ककार-शास्त्र के प्रन्थों और कोषों की टीकाओं में मिलती है।

इसके बाद राजा भोज के समय धनपाल ने 'तिलकमञ्जरी' नाम का गद्यकाव्य लिखा। धनपाल के जैन होने की कथा 'प्रबन्ध चिन्तामणि' में इस प्रकार लिखी मिलती है:—

एक बार जब वर्धमान सूरि उज्जैन की तरक आए तब धनपाल के पिता सर्वदेव ने उन्हें अपने यहाँ ठहराकर उनसे अपने पूर्वजों के छिपाए

> श्रलब्ध देविषिरिति प्रसिद्धि यो दानविष्त्विम् पितोषि ॥ ५१ ॥ शास्त्रेष्वधीती कुरालः कलासु बन्धे च बोधे च गिरां प्रकृष्टः । तस्यात्मजन्मा समभून्महात्मा देवः स्वयंभूरि व सर्वदेवः ॥ ५२ ॥

तज्जन्मा जनकाङ्घ्रिपङ्कजरजः सेवाप्तविद्यालवे।।
विप्रः श्रीधनपाल इत्यविशदामेतामबङ्गात्कथाम्।
श्रानुगणोपि विविकसूक्तिरचने यः सर्वविद्याब्धिना।
श्रोमुञ्जेन सरस्रतीति सद्सि क्रोणीभृताव्याहृतः॥ ५३॥
(तिबकमञ्जरी)

हुए धन का स्थान बतलाने की प्रार्थना की। यह सुन वर्धमान ने कहा कि वह आधा हिस्सा देना मंजूर करे तो ऐसा हो सकता है। सर्वदेव ने यह बात स्वीकार करली। तब वर्धमान ने भी अपने योगबल से उसे वह स्थान बतला दिया। इस पर जब वह मिले हुए धन का आधा भाग उन्हें देने लगा तब उन्होंने धन लेने से इनकार कर उसके दो पुत्रों में से एक को माँगा। यह सुन उसके बड़े पुत्र धनपाल ने वर्धमान के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। सर्वदेव का अपने छोटे पुत्र शोभन पर अधिक प्रेम था, इससे वह उसे भी न दे सका। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा को भङ्ग होते देख अन्त में उसने तीर्थयात्रा कर पाप से पीछा छुड़ाने का विचार किया। परन्तु शोभन को यह बात अच्छी न लगी। इसी से वह अपने पिता की प्रतिज्ञा को निभाने के लिये स्वयं ही वर्धमानसूरि के साथ हो लिया।

कुछ काल बाद जब धनपाल पढ़ लिखकर भोज का कृपापात्र हुआ तब उसने अपने भाई का बदला लेने के लिये १२ वर्षों तक जैनों का धारा में आना बन्द करवा दिया। परन्तु अन्त में स्वयं शोभन ने वहाँ पहुँच उसे भी जैन मतानुयायी बनालिया। इसके बाद धनपाल भी भोज को जीवहिंसा न करने का उपदेश देने लगा। इस घटना के बाद ही धनपाल ने तिलकमंजरी १ की रचना की थी। यद्यपि उक्त गद्यकाव्य

> १ तिःशेषवाङ्मयविदोऽिष जिनागमोकाः । श्रोतुं कथाः समुपजातकुत्हलस्य ॥ तस्यावदातचरितस्य विनोदहेता । राज्ञः स्फुटाद्भुतरसा रिवता कथेयं ॥ ५० ॥

> > (तिलकमक्षरी)

इससे प्रकट होता है कि, इस गद्यकाच्य में कवि ने राजा भोज के मनोविनोदार्थ ही जैनशास्त्रोक्त एक कथा जिल्ली थी। भोज के समकालीन समभे जानेवाले छछ प्रसिद्ध कवि २१९ के प्रारम्भ में उसने जिन की स्तुति की है, तथापि उसी में उसने अपने लिये "विप्रः श्री धनपाल"...लिखकर अपना ब्राह्मण होना भी प्रकट किया है। इससे ज्ञात होता है कि धनपाल केवल जैनमत के सिद्धान्तों का अनुयायी होगया था।

'पाइश्रलच्छी नाम माला' बनाते समय यदि धनपाल की श्रायु २५-३० वर्ष की मान ली जाय तो भोज के राज्या-रोह्ण के बाद तिलकमंजरी की रचना के समय इसकी श्रायु श्रवश्य ही ६० श्रीर ७० वर्ष के बीच रही होगी।

प्रबन्धिचन्तामिण में लिखा है कि भोज ने तिलकमञ्जरी की कथा को पढ़कर धनपाल से कहा था कि, यदि वह इस कथा के नायक के स्थान पर स्त्रयं भोज का, विनता की जगह अवन्ती का, और राक्रावतार तीर्थ के स्थान पर महाकाल का नाम लिखदे तो, उसे मुंह मांगा इनाम मिल सकता है। परन्तु किव ने यह बात अङ्गीकार न की। इससे भोज कुद्ध होगया और उसने उस काव्य को जला डाला। यह देख धनपाल के। बहुत दु:ख हुआ और वह घर जाकर एक पुरानी खटिया पर पड़ रहा। परन्तु उसकी कन्या बालपिएडता ने जो तिलकमञ्जरी को एक बार पढ़ चुकी थी उसे आधासन देकर उठाया और अपनी स्मरण शिक्ष की सहायता से उस मन्य का आधा भाग फिर से लिखा दिया, तथा पिछला आधा भाग नया बनाकर मन्य को पूर्ण कर दिया।

डाक्टर बूलर और टानी धनपाल के भोज के राज्य समय तक जीवित रहने में शङ्का करते हैं। परन्तु तिलकमञ्जरी में किन ने स्वयं राजा भोज की स्राज्ञा से उक्त गद्यकाव्य का लिखना शकट किया है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ऐसा भी कहते हैं कि घनपाल की कन्या का नाम तिलकमक्षरी था। उसी की सहायता से उक्त प्रन्थ के दुवारा तैयार होने से किन ने पुस्तक का नाम ही 'तिलकमक्षरी' रख दिया।

इसने 'भविसयत्त कहा' (अपभंश भाषा की), 'ऋषभपश्चाशिका', और एक संस्कृत का केष भी बनाया था। यह केष शायद अब तक अप्राप्त है।

'प्रबन्धचिन्तामणि' में लिखा है कि एक बार जिस समय राजा भोज सरस्वती कर्ण्डामरण नामक महल के तीन दरवाओं वाले मण्डप में खड़ा था, उस समय उसने धनपाल से कहा कि तुम्हारे यहाँ सर्वज्ञ तो पहले हो चुका है। परन्तु क्या उसके बनाए दर्शन (Philosophy) में अब भी कुछ विशेषता बाको है। इसपर धनपाल ने उत्तर दिया कि अर्हत् के बनाए 'अर्हच्चूडामणियन्थ' से इस समय भी तीनों लोकों और तीनों कालों का ज्ञान हो सकता है। यह सुन जब राजा ने पूछा कि अच्छा बतलाओ हम किस द्वार से बाहर जाँयगे तब धनपाल ने अपनी बुद्धि के बल से इसका जवाब एक भोज पत्र के दुकड़े पर लिख और उसे एक मिट्टी के गोले में बंदकर पास खड़े हुए आदमी को सौंप दिया। भोज ने सोचा कि इसने अवश्य ही इन्हीं तीन दरवाओं में से एक का संकेत किया होगा। इसलिये वह उस मण्डप की पद्मशिला के हत्वा कर उधर से बाहर निकल गया। परन्तु बाहर आकर जब उसने धनपाल के लेख को देखा तो उसमें उसी मार्ग से निकलने का लिखा था। "

श्रर्थात्—जिस बात को विष्णु श्रपनी दो श्राँखों से, महादेव तीन श्राँखों से, ब्रह्मा श्राठा श्राँखों से, कार्तिकेय बारह श्राँखों से, रावण बीस

१ इस पर उसके ज्ञान की प्रशंसा करते हुए भोज ने कहाः—

द्राभ्यां यस हरिस्त्रिभिनें च हरः स्रष्टा न चेवाष्टभि—

र्यस द्रादशिभगुहो न दशकद्भन्देर्न लङ्कापितः।

यसेन्द्रो दशिभः शतैनं जनता नेत्रैरसंख्यैरिष

तत्प्रज्ञान्त्रयनेन पश्यित बुधश्चैकेन्द्रस्तु स्फुटम्॥

द

उसी पुस्तक (प्रबन्धचिन्तामिए) में यह भी लिखा है कि समुद्र-जल में दूबे हुए रामेश्वर के मन्दिर की प्रशस्ति के—

'श्रयि खलु विषमः पुराकृतानां भवति हि जन्तुषु कर्मणां विपाकः।'

त्रर्थात्—अगले जन्म में किए हुए कमें का प्राणियों पर बेढव असर पड़ता है। इस ऋोकार्य की पूर्ति धनपाल ने इस प्रकार की थी:—

'हरशिरसि शिरांसि यानि रेजुईरि हरि तानि खुठन्ति गृध्रपादैः॥'

अर्थात्—हरि-हरि (अफसोस) जो (रावण के) सिर एक बार महादेव (के सिर) पर चढ़े थे वही आज गीधों के पैरों की ठोकरों से जुड़क रहे हैं।

इसके बाद जब गोताखोरों द्वारा उस मन्दिर की प्रशस्ति का फिर से अनुसन्धान करवाया गया तब उक्त क्षोक का उत्तरार्ध ठीक यही निकला।

#### भास्करभट्ट

यह 'द्मयन्तीकथा' के कर्ता त्रिविक्रमभट्ट का पुत्र था। 'मदालसा चम्पू' इसी का बनाया हुआ है। यह भोज का समकालीन था और उसने इसे 'विद्यापित' की उपाधि दी थी। इसी के वंश में 'सिद्धान्तशिरोमिणि' और 'करण कुतूहल' का कर्ता प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य हुआ था।

#### वररुचि

इसका दूसरा नाम कात्यायन था। 'अष्टाध्यायी वृत्ति' 'व्याकरण-

आँखों से, इन्द्र हज़ार आँखों से और लोग असंख्य आँखों से भी नहीं देख सकते उसी को विद्वान अपनी ज्ञान की एक ही आँख से साफ देख खेता है।

<sup>1</sup> सिद्धान्तशिरोमिण श० सं० १०७२ (वि० सं० १२०७-ई० स० ११४१) में समास हुई थी।



कारिका', 'प्राकृत प्रकाश', 'पुष्पसूत्र', 'लिङ्गवृत्ति' आदि अनेक प्रंथ इसने लिखे थे।

गुणाढ्यद्वारा ईसवी सन् की पहली शताब्दी में लिखी गई 'यहत्कथा' में वरहिच का उल्लेख होने से सिद्ध होता है कि यह उस समय से भी पूर्व हुआ था। इसको भोज का समकालीन मानना भ्रम मात्र ही है।

मिस्टर बी० ए० स्मिथ कात्यायन का समय ईसवी सन् से पूर्व की चैाथी शताब्दी अनुमान करते हैं।

#### उवट

यह त्रानन्दपुर (गुजरात ) के रहने वाले वज्रट का पुत्र था। इसने भोज के समय उज्जैन में रहते हुए 'वाजसनेय संहिता' (यजुर्वेद ) पर भाष्य लिखा था।

उसमें लिखा है :--

ऋष्यादींश्च पुरस्कृत्य स्रवन्त्यामुवटा वसन्। मन्त्रभाष्यमिदं चक्रे भोजे राष्ट्रं प्रशासित ॥

ग उसी भाष्य की दूसरी कापी में लिखा है:— ग्रानन्दपुर वास्तव्य वज्रटाख्यस्य सूनुना। मन्त्रभाष्यमिदं क्लुसं भोजे पृथ्वीं प्रशासित॥

# मालवे का परमार-राज्य

मालवे के परमारों का राज्य एक समय मिलसा से गुजरात (की सीमा) तक और चित्तौड़ से (दित्तिण में) तापती तक फैल गया था। उज्जैन, धारा, माँह, भोपाल, (ग्वालियर राज्य में के) उदयपुर, आदि स्थानों में इस वंश के राजाओं द्वारा बनवाए हुए स्थान, मिन्दर, जलाशय, आदि के भग्नावशेष अब तक इन राजाओं को कीर्ति-कथा को प्रकट करते हैं।

सिंधुराज के समय तक तो इनकी राजधानी उज्जैन ही रही। परन्तु बाद में भोज ने यह पद धारा<sup>9</sup> को प्रदान किया। इसी से भोज की एक उपाधि 'धारेश्वर' भी हो गई थी।

इनके यहाँ राज्य-प्रबन्ध के लिये 'मण्डलेश्वर,' 'पट्टिकल,' 'सान्धि विम्नहिक,' आदि अनेक कर्मचारी नियत किए जाते थे। इनमें का पिछला (Minister of the peace and warm) पद ब्राह्मणों को ही मिलता था। इस वंश के नरेशों की उपाधि परमभट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, थी और इनकी मुहर में सर्प हाथ में लिए गरुड़ का चिन्ह बना होता था।

यद्यपि वैदेशिक आक्रमणों के कारण उस समय भारत की

<sup>9</sup> वि० सं० की छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में होने वाले मौखरीवंशी ईश्वर वर्मा के, जौनपुरसे मिलें लेख में घारानगरी का नाम मिलता है। (कॉर्पस् इन्सिकिपशनं इण्डिकेरस्, भा० ३, ए० २३०)

वह पूर्व की सी समृद्धि नहीं रही थी, तथापि ऋलबेरूनी के, जो ऋपने को भाज का समकालीन लिखता है, यात्रा विवरण से ज्ञात होता है कि उस समय भी मालवा खूब द्याबाद था। वहाँ के गाँव पाँच पाँच फर्सेख (पाँच पाँच मील?) था इससे भी कम अन्तर पर बसे हुए थे?। काश्मीर, बनारस, इश्रार कन्नौज, के आस पास के देशों में, जिन्हें आर्यावर्त भी कहते थे, 'सिद्धमानुका' नाम की लिपि का प्रचार था। परन्तु मालवे में 'नागर' नाम की लिपि प्रचलित थी। इसके और

१०३० (ई० स० १७३) में ख्वारिज़म के निकट के बेल नामक स्थान (मध्य एशिया) में हुआ था। वि० सं० १०६३ (ई० स० १०१६ में) जिस समय महमूद ग़ज़नवी ने 'खीवा' पर चढ़ाई कर उसे विजय किया, उस समय अन्य लोगों के साथ ही अलबेलनी भी बन्दी के रूप में ग़ज़नी लाया गया। इसके बाद उसने महमूद की सेना के साथ भारत के कई प्रदेशों में अमण किया और फिर ग़ज़नी लौटकर वि० सं० १०८७ (ई० स० १०३०) में भारत का बुचान्त जिखा। इसमें का कुछ हाल उसका अपना देखा, और कुछ महमूद के अफसरों, नाविकों, और अन्य हिन्दू-मुसलमान पर्यटकों, का बतलाया हुआ है। अलबेलनी गणित और ज्योतिष का अच्छा विद्वान था। इसने अनेक विषयों पर अन्य जिले थे, जिनमें से अधिकांश नष्ट हो गए हैं। इसकी मृत्यु वि० सं० ११०४ (ई० स० १०४८) में हुई थी। इसने अपने भारतीय-विवरण में अपने को धारा के राजा भोज का समकालीन जिखा है।

र श्रलबेरूनी का भारत, भा० २, ५० १३०

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> अलबेरूनी के समय काशी श्रीर कारमीर विद्या के केन्द्र थे।

अ श्राज कल की काश्मीरी लिपि 'शारदा' लिपि के नाम से प्रसिद्ध है। सम्भव है यह 'सिद्धमातृका' शब्द का ही रूपान्तर हो।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> सम्भव है इसी से त्राजकल की लिपि का नाम 'नागरी' हुन्ना हो।

सिद्धमातृका के बीच केवल अत्तरों के रूप में ही भेद था। इन दोनों लिपियों के मेल से जो लिपि बनी थी वह 'अर्धनागरी' कहलाती थी। इसका प्रचार भातिया और सिन्ध के कुछ भागों में था। इसी प्रकार और भी भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न लिपियाँ काम में लाई जाती थीं। 9

## मालावे के परमारराज्य का अन्त

मालवे के परमारनरेशों में सब से पहला नाम उपेन्द्र (कृष्ण-राज) का मिलता है। इसका समय वि० सं० ९१० और ९३० (ई० स० ८५३ और ८७३) के बीच था। इसी प्रकार इस बंश का अन्तिम (सत्ताईसवाँ) नरेश जयसिंहदेव चतुर्थ वि० सं० १३६६ (ई० स० १३०९) में विद्यमान था। इससे ज्ञात होता है कि करीब साढ़े चार सौ वर्ष तक मालवे पर परमारों का राज्य रहा था। परन्तु पिछले कुछ राजा अधिक प्रतापी न थे। उनका अधिकार थोड़े से प्रदेश पर ही रह गया था। इसी समय के आस पास वहाँ पर मुसलमानों का अधिकार हो गया और वह प्रदेश उनकी अधीनता में रहने वाले अनेक छोटे छोटे राज्यों में बँट गया।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> खलबेरूनी का भारत, भा० २, पृ० ६०-६१।

र कुछ विद्वान प्रत्येक नरेश के राज्य की श्रीसत २१ वर्ष मान कर उपेन्द्र का समय वि० सं० ८१७ श्रीर ८८२ (ई० स० ८०० श्रीर ८२१) के कीच श्रनुमान करते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> परन्तु वि० सं० ८२७ (ई० ८००) से इस वंश के राज्य का प्रारम्भ माननेवालों के मत से इस वंश का पाँच सौ वर्षा तक राज्य करना सिद्ध होता है।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> उनके समय पहले चौहानों का प्रताप बढ़ा श्रौर फिर सुसलमानों ने वहाँ पर श्रिकार कर लिया।

मालवे के (इक्कीसवें) परमारनरेश देवपाल के समय से ही उस तरफ मुसलमानों के आक्रमण ग्रुक्त हो गए थे। हि० स० ६३० (वि० सं० १२८९—ई० स० १२३२) में दिल्ली के बादशाह शम्मुद्दीन अल्तमश ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और इसके तीन वर्ष भी बाद (वि० सं० १२९२—ई० स० १२३५) में भिलसा और उज्जैन भी उसका कब्जा हो गया। १ इसी समय उसने उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल के मन्दिर को तुड़वाया था। र परन्तु फिर भी उज्जैन पर उसका अधिकार स्थायी न रहा।

'तारी खे कि रिश्ता' में लिखा है कि हि० स० ६२९ (वि० सं० १२८८—ई० स० १२३१) में शम्सु हीन अल्तमश ने ग्वालियर के किले को घेर लिया। यह किला अल्तमश के पूर्वाधिकारी आरामशाह के समय में फिर हिन्दुओं के अधिकार में चला गया था। उपक साल तक घेरे में रहने के कारण वहाँ का राजा देवबल (देवपाल) रात के समय

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> क्रॉनॉलॉजी थ्रॉफ़ इगिडया, पृ० १८४।

र कहते हैं कि महाकाल का यह मिन्दर सेामनाथ के मिन्दर के ढंग पर बना हुआ था। और इसके चारों तरफ सौ गज़ ऊँचा केाट था। इस मिन्दर के बनकर तैयार होने में तीन वर्ष लगे थे। महमूद ने इसका नष्ट करके यहाँ की महाकाल की मूर्त के साथ ही प्रसिद्ध वीर विक्रमादित्य की मूर्ति का और बहुत सी घातु की बनी अन्य मूर्तियों केा देहली की मसलिद के द्वार पर रख कर तुद्वाया था। यह भी कहा जाता है कि शम्सुद्दीन अव्तमश ने इस मिन्दर के सामान से वहाँ पर एक मसजिद और एक सराय बनवाई थी। इसके बाद पेशवा के सेनापति, अयाप्पा सेंधिया, के प्रतिनिधि (महाराष्ट्र के सारस्वत ब्राह्मण) रामचन्द्र बाबा ने दुबारा उसी स्थान पर आधुनिक महाकाल के मिन्दर की स्थापना की।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> इसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने विजय किया था।

किला छोड़ कर भाग गया। उस समय उसके तीन सौ से अधिक योद्धा मारे गए थे। इसके बाद ग्वालियर पर शम्मुदीन का अधिकार हो गया।

'तबकाते-नासिरी' में ग्वालियर के राजा का नाम मलिकदेव और उसके पिता का नाम वसील लिखा है। साथ ही ग्वालियार के विजय होने की तारीख २६ सफर मंगलवार हि० स० ६३० (वि० सं० १२८९ की पैष बदि १४—ई० स० १३३२ की १२ दिसंबर) लिखी है।

इन अवतरणों से प्रकट होता है कि यद्यपि कञ्चवाहों के बाद ग्वालियर का राज्य मुसलमानों के हाथ में चला गया था तथापि देवपाल के समय उसपर परमारों का ही अधिकार था। इसी से अल्तमश को वहाँ के किले पर अधिकार करने में एक साल के करीब लग गया। यद्यपि इस घटना के बाद तक भी मालवे पर परमारों का अधिकार रहा था, तथापि उसमें शिथिलता आने लगी थी और धीरे धीरे उसके आस पास मुसलमानों के पैर जमने लगे थे।

तबकाते नासिरी में लिखा है कि हि॰ स॰ ६४९ (वि॰ सं॰ १३०८—ई॰ स० १२५१) में नासिरहोन ने ग्वालियर पर चढ़ाई की और वहाँ से वह मालवे की सीमा तक पहुँचा। इस पर मालवे के सब से बड़े राना जाहिरदेव ने जिसकी सेना में ५,००० सवार और २,००,००० पैदल थे उसका सामना किया। परन्तु जीत नासिरहीन की ही हुई।

वास्तव में यह जाहिरदेव देवपाल का उत्तराधिकारी परमार

<sup>9</sup> इंग्डियन ऐफ्रेमेरिस के अनुसार उस दिन रविवार आता है।

र ईलीयट की हिस्टी श्रॉफ़ इंडिया, मा० २, पृ० ३४१।

नरेश जयसिंह द्वितीय ही होगा; क्योंकि वि० सं० १३१२ (ई० स० १२५५) का इसका एक शिलालेख मिला है।

वि० सं० १३४८ (ई० स० १२९१ = हि० स० ६९०) में जला-लुद्दीन फीरोज खिलजी ने उज्जैन पर चढ़ाई कर उसे लूटा चौर वहाँ के मन्दिरों को तुड़वाया। इसके दो वर्ष बाद वि० सं० १३५० (ई० स० १२९३ = हि० स० ६९२) में फिर उसने मालवे पर चढ़ाई की। इस बार भी उसे वहाँ से लूट में बहुत सा माल मिला।

इसी वर्ष उसके भतीजे झलाउदीन खिलजी ने शिलसा के साथ ही मालवे के पूर्वी हिस्से पर भी अधिकार कर लिया। अगले वर्ष वि० सं०१३५१ (ई० स० १२९४=हि० स० ६९३) में झलाउदीन देविगिरि के राजा के हराकर खानदेश होता हुझा मालवे तक पहुँचा।

'तारीख़ फरिश्ता' में लिखा है। रिक हि० स० ७०४ (वि० सं० १३६२=ई० स० १३०५) में कोक ने ४० हजार सवार और १ लाख

(ई लियट की हिस्ट्री ऑफ इंग्डिया, भा० ३, प्र० ३१)

उस समय मालवे पर परमार नरेश जयसिंह तृतीय या श्रर्जन वर्मा द्वितीय का श्रिविकार था।। परन्तु उनके इतिहास में इस घटना का पता नहीं चलता।

१ अब्दुल्ला वसाफ ने हि० स० ६६६—वि० सं० १३१७—ई० स० १३००) के करीब 'तिज्ञयतुल अमसार' नामक पुस्तक लिखी थी। उसमें वह लिखता है कि इस पुस्तक के प्रारम्भ करने के ३० वर्ष पूर्व मालवे का राजा मर गया। इस पर राज्याधिकार के लिये उसके पुत्र और मंत्री में भगड़ा उठ खड़ा हुआ। अन्त में बड़ी .ख्न ख़राबी के बाद दोनों ने राज्य के। आपस में बाँट लिया। इससे बाहर वालों के। वहाँ पर लूट मार करने का मौका हाथ लगा। उस समय मालवे में कुल मिलाकर १८,६३,००० नगर और गाँव थे और वहाँ का 'किरबा' नामक वस्न (Linen) बहुत बढ़िया होता था।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> तारीख़ फ़रिश्ता, भा० १, ४० ११४ ।

पैद्त सिपाही लेकर ऐनुलमुल्क का सामना किया। अन्त में उज्जैन, माँडू, धार और चन्देरी पर ऐनुलमुल्क का श्रिधकार हो गया।

'तारीख़े अलाई' में लिखा है कि मालवे के राव महलकदेव और उसके मंत्री काका ने, जिनकी सेना में, चुने हुए ३०-४० हजार सवार, और अनिगती के पैदल सिपाई। थे, शाही सेना का सामना किया—परन्तु जीत अलाउदीन के ही हाथ रही। इसी युद्ध में केका मारा गया। इसके बाद ऐनुलमुल्क मालवे का हाकिम बनाया गया और उसे महलकदेव को माँडू से निकाल देने की आज्ञा दी गई। कुछ काल बाद एक जासूस द्वारा किले के गुप्त मार्ग का पता लगा कर वह एकाएक उसमें घुसगया और उसने महलकदेव को मार डाला। यह घटना हि० स० ७०५ (वि० सं० १३६२—ई० स० १३०५) की है। इसके बाद सुलतान ने माँडू का प्रबन्ध भी ऐनुलसुल्क को सौंप दिया।

शायद इस घटना का सम्बध भोज द्वितीय से हो। परन्तु इसके बारे में निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कह सकते।

'तारीख फीरोज शाही' में रणथंभीर दुर्ग के विजय के पूर्व ही सालवे के धार तक के पूर्वश का अलाउदीन के अधिकार में आ जाना लिखा है। रणथंभीर का दुर्ग हि० स० ७०० (वि० सं० १३५८—ई० स० १३०१) में विजय हुआ था।

सादड़ी ( मारवाड़ ) से मिले वि० सं० १४९६ ( ई० स० १४३९) के लेख<sup>3</sup> में लिखा है। कि गुहिलवंशी लक्ष्मसिंह ने मालवे के राजा गोगदेव को हराया था।

१ ईलियट की हिस्ट्री ग्रॉफ इंडिंग्या, भा० ३, पृ० ७६।

र ईतियट की हिस्टी श्रॉफ़ इशिड्या, भा॰ ३, पू॰ १७४

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> भावनगर इन्सक्रिपशन्स पृ० ११४

यह लक्ष्मणसिंह वि० सं० १३६० (ई० स० १३०३) में श्रलाउद्दीन

'मीराते सिकन्दरी' में लिखा है कि—हि० स० ७९९ (वि० सं० १४५४=ई० स० १३९७) के करीब यह खबर मिली कि माँडू का हिन्दू राजा मुसलमानों पर अत्याचार करता है। यह सुनकर गुजरात के सूबेदार जकर (मुजक्कर प्रथम) ने माँडू पर चढाई की। यह देख वहाँ का राजा अपने मजबूत किले में जा घुसा। परन्तु एक वर्ष कुछ महीनों तक धिरे रहने के बाद उसने आगे से मुसलमानों को न सताने और खिराज देते रहने का बादा कर अपना पीछा छुड़ाया। इसके बाद जकरखाँ वहाँ से अजमेर चला गया।

'तबकाते ऋकवरी' और 'फ़रिश्ता' में माँडू के स्थान पर माँडलगढ़ लिखा है। परन्तु वि० सं० १४५४=ई० स० १३९० के बहुत पूर्व ही मालवे पर मुसलमानों का अधिकार हो चुका था। इसलिये 'मीराते सिकन्दरी' के उपर्युक्त लेख पर विश्वास नहीं, किया जा सकता। शायद यहाँ पर मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर के स्थान पर माँडू लिख दिया गया हो।

'मिराते सिकन्द्री' से यह भी ज्ञात होता है कि हि० स० ७४४ (वि० सं० १४०१=ई० स० १३४४) के करीब मुहम्मद तुगलक ने मालवे का सारा प्रदेश श्रजीज हिमार का सौंप दिया था। यह पहले धार का हाकिम था।

दिल्ली के बादशाह फीरोजशाह तुगलक के समय दिलावर खाँ गोरी मालवे का हाकिम था। परन्तु तुगलकों का प्रभाव कमजोर होने पर वि० सं० १४५८ (ई० स० १४०१≔हि० स० ८०४) में वह स्वतन्त्र

से युद्ध करते हुए चित्तीड़ में मारा गया था। परन्तु गोगदेव का पता नहीं चलता है। शायद फारसी तवारीखों का केकि और यह गोग एक ही हो।

१ स्वर्गीय मुन्शी देवी प्रसादजी ने महमूद तुगलक के राज्य समय
 इसको मालवे की हकूमत का मिलना लिखा है।

हो गया। इसकी राजधानी धार में थी। परन्तु इसके बाद इसके पुत्र होशङ्ग के समय से माँडू को राजधानी का पद प्राप्त हुत्रा।

हि० स० ९७० (वि० सं० १६१९—ई० स०१५६२) में श्रकवर के समय मालवे पर मुगलों का श्रिधकार हुआ और इसके बाद शायद वि० सं० १७८७ (ई० स० १७३०) में ऊदाजी राव पँवार ने फिर से धार विजय कर वहाँ पर हिन्दू राज्य की स्थापना की।

इस प्रकार मालवे पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने से वहाँ के परमारनरेशों की एक शाखा ने अजमेर प्रान्त में अपना निवास कायम किया।

मालवे में इस समय राजगढ़ श्रौर नरसिंहगढ़ दो राज्य परमारा के हैं।

यद्यपि बुँ देलखंड में छतरपुर श्रीर मालवे में धार श्रीर देवास के राजवंश भी परमार चत्रिय हैं, तथापि श्राजकल छतरपुरवाले बुँ देलों में श्रीर धार श्रीर देवासवाले मरहटों में मिल गए हैं।

१ पिशांगण के तालाब पर के वि० सं० १४३२ के लेख में लिखा है कि जिस परमार वंश में मुक्त श्रीर भोज हुए थे उसी में हम्मीर का जन्म हुआ। उसका पुत्र हरपाल श्रीर पीत्र महीपाल था। महीपाल का पुत्र रघुनाथ हुआ। उसकी रानी (बाहडमेर के राठोड़ हुर्जनशस्य की पुत्री) राजमती ने उक्त तालाब बनवाया था।

# पड़ोसी और सम्बन्ध रखनेवाले राज्य

#### गुजरात

वि० सं० ६१४ (ई० स० ७५०) के करीब खलीका अलमन्सूर द्वारा नियत किए गए सिन्ध के अरब—शासक 'हशाम इब्न अमरु अल तचलबी' के सेनापित अमरु बिन जमाल ने काठियाबाड़ पर चढ़ाई कर बलभी के राजवंश के। कमजोर कर दिया।

इसके बाद गुजरात में चावड़ावंश ने जोर पकड़ा। अगिहिल पाटण (अनिहलवाड़ा) नामक नगर इसी वंश के राज्य समय बसाया गया था। इन चावड़ों ने करीब २०० वर्ष राज्य किया। इसके बाद विष्मं ९९८ (ई० स० ९४१) में चालुक्य (सोलङ्की) मूलराज ने उनसे गुजरात का प्रदेश छीन लिया। उस समय से वि० सं० १३०० (ई० स० १२४३) के करीब तक वहाँ पर सोलिङ्कियों का राज्य रहा और इसी के आसपास धौलका के बघेलों ने उन्हें हटाकर वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। परन्तु वि० सं० १३५६ (ई० स० १२९९) में वे भी मुसलमानों द्वारा वहाँ से हटा दिए गए।

इन गुजरातवालों श्रौर मालवे के परमारों के बीच श्रिधिकतर भगड़ा चलता रहता था।

## दक्षिण

द्विण में पहले राष्ट्रकूटों का राज्य था। इसके बाद वहाँ पर चालुक्यों (सेालंकियों) का ऋधिकार हुआ। बादामी के सेालंकी पुल-केशी द्वितीय ने वैसवंशी प्रतापी हर्ष को भी नर्मदा के किनारे हरा दिया था। वि० सं० ८०५ (ई० स० ७४७) के करीब से वहाँ पर दुवारा राष्ट्रकूटों का प्रवल राज्य स्थापित हुआ इस वंश के छठे राजा दिनतवर्मी (दिनतदुर्ग द्वितीय) ने उडजैन में जाकर बहुत से सुवर्ण और रहों का दान किया था और इस वंश के आठवें राजा गाविन्दराज द्वितीय के समय (वि० सं० ८३० से ८४२ तक ई० स० ७७३ से ७८५ तक) दिनाण के राष्ट्रकूटराज्य की सीमा मालवे की सीमा से मिल गई थी। दसवें राजा गाविन्द (तृतीय) ने लाट (भड़ोंच) पर अधिकार कर वहाँ का राज्य अपने भाई इन्द्रराज को दे दिया था। इसी इन्द्र से लाट के राष्ट्रकूटों की दूसरी शाखा चली।

दिल्लाण के ग्यारहवें राष्ट्रकूट नरेश श्रमीघवर्ष (प्रथम) ने मान्य-लेट की श्रपनी राजधानी बनाया और श्रहारहवें राजा खोट्टिंग की मालवे के परमार नरेश सीयक (श्रीहर्ष) द्वितीय ने हराया था। यह सीयक भोज का दादा था। इसके बाद वि० सं० १०३० (ई० स० ९७३) के करीब चालुक्य (सेलंकी) तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूटवंश के उन्नीसवें राजा कर्कराज द्वितीय की हराकर दिल्ला के राष्ट्रकूटराज्य समाप्ति करदी।

इसी तैलप दितीय से कल्याण के पश्चिमी चालुक्यों की शाखा चली थी। जिसका राज्य वि० सं० १२४६ (ई० स० ११८९) के करीब तक रहा। इसी तैलप ने भोज के चचा मुख (वाक्पतिराज दितीय) को युद्ध में परास्त कर (कैंद करके) मार डाला था ख्रौर इसी के वंश के पाँचवें राजा सोमेश्वर (ख्राह्वमझ) के सामने घारेश्वर-भोज की भी एक बार हार माननी पड़ी थी। वि० सं० १२४६ (ई० स० ११८९) के करीब इस वंश के ग्यारहवें राजा सोमेश्वर चतुर्थ के समय देविगिरि के यादव राजा भिल्लम ने इस शाखा के राज्य के उत्तरी ख्रौर पूर्वी हिस्से तथा होयशलनरेश वीर-बल्लाल ने दिल्ली हिस्सा छोन लिया। इससे इन पश्चिमी सोलिङ्कियों के राज्य की समाप्ति हो गई।

#### पिछले यादवनरेश

वि० सं० १२४४ (ई० स० ११८७) के करीन यादव राजा मिल्लम ने दिचाण में देविगिरि (दौलताबाद) नामक नगर बसाया था। इसके बाद शीघ ही इसने पश्चिमी सेालिक्कियों के राज्य का बहुत सा हिस्सा छीन अपने राज्य में मिला लिया। इसके वंशाजों का राज्य वि० सं० १३७५ (ई० स० १३१८) तक रहा। जिस समय वि० सं० १२६६ (ई० स० १२०९) के करीब मालवे के परमार राजा सुभट वर्मा ने अनिहलवाड़ा (गुजरात) के सेालंकी भीमदेव दितीय पर चढ़ाई की थी उस समय शायद देविगिरि का यादव नरेश सिंघण भी उसके साथ था।

परन्तु बॉम्बे गजटियर में लिखा है कि सिंघण ने सुभट वर्मा के। अपने अधीन कर लिया था। ऐसी हालत में, स्वयं सुभट वर्मा ने यादवनरेश सिंघण के सामन्त की हैसियत से ही यह चढ़ाई की होगी।

इस वंश का (वि० सं० १३५८ ई० स० १३०० के करीब का)
अन्तिम प्रतापी राजा रामचन्द्र परमारनरेश भोज द्वितीय का मित्र था।

# चेदि के राजा

डस समय त्रिपुरी (तेवर-जवलपुर के पास) में हैहयवंशियों का राज्य था। इस वंश का सबसे पहला नरेश, जिसका नाम उनकी प्रशस्तियों में मिलता है कोकल्लदेव प्रथम था। इन हैहयों (कलचुरियों) श्रीर मालवे के परमारों के बीच भी बहुधा लड़ाई रहा करती थी।

भोज के चचा मुद्ध (वाक्पितराज द्वितीय) ने हैहयवंश के सातवें राजा युवराजदेव द्वितीय को, छौर स्वयं राजा भोज ने नवें राजा गाङ्गेयदेव को हराया था। इसका बदला लेने के लिये ही, गाङ्गेयदेव के पुत्र कर्णदेव ने, अनहिलवाड़े (गुजरात) के राजा भीमदेव प्रथम को साथ लेकर, भोज पर चढ़ाई की थी। उसी समय के करीब भोज का स्वर्गवास

१ बॉम्बे राजैटियर भा० १, खगड २, पृ० २४०।

हो गया। इसके बाद परमारनरेश उदयादित्य ने कर्ण को हराकर इसका बदला लिया। इसी कर्ण के पोते गयकर्ण का विवाह उदयादित्य की नवासी (मेवाड़ के गुहिलनरेश विजयसिंह की कन्या) आल्हणदेवी से हुआ था।

### चन्देलराज्य

यद्यपि ईसवी सन की नवीं शताब्दी में जेजाक अकि ( जेजाहुती-बुंदेलखरड ) के चन्देलनरेशों का शताप बहुत बढ़ गया था तथापि परमारों का इनके साथ अधिक सम्बन्ध न रहा था।

चन्देलनरेशों के आश्रित किवयों ने लिखा है कि भोज (प्रथम) चन्देलनरेश विद्याधर से डरता था और चन्देलनरेश यशोवर्मा मालव नरेशों के लिये यमस्वरूप था। राजा धङ्गदेव के समय चन्देलराज्य की सीमा मालवे की सीमा से मिल गई थी।

#### काश्मीरराज्य

राजा भोज ने सुदूर काश्मीरराज्य के कपटेश्वर (कोटेर) तीर्थ में पापसूदन का कुरुड बनवाया था और वह सदा वहीं के लाए हुए जल से मुँह धोया करता था। इसके लिये वहाँ का जल मँगवाने का पूरा पूरा प्रवन्ध किया गया था।

### साँभर का राज्य

राजा भोज ने शाकम्भरी (साँभर) के चहुआननरेश वीर्यराम को मारा था, परन्तु परमारनरेश उदयादित्य ने गुजरात के राजा (भीमदेव के पुत्र) कर्ण से बदला लेने के लिये साँभर के चौहाननरेश दुर्जभराज तृतीय से मेल कर लिया था। इसी से इन दोनों ने मिलकर उस (कर्ण) पर चढ़ाई की और उसे युद्ध में मार डाला। रण्थंभोर के चौहाननरेश जैत्रसिंह ने और हम्भीर ने मालवे पर हमले कर परमार राज्य के कुछ प्रदेश दवा लिए थे।

<sup>े</sup> यह भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह के बाद गही पर बैठा था।

# भोज के लिखे माने जानेवाले और उससे सम्बन्ध रखनेवाले भिन्न भिन्न विषयों के यन्थ

पहले एक अध्याय में भोज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्रन्थों का विवरण- देने का उल्लेख कर चुके हैं। इसलिथे इस अध्याय में उनमें से कुछ का विवरण देने की यथा साध्य चेष्टा करते हैं।

राजा भोज ने भिन्न भिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी थीं।
परन्तु उसकी बनाई समभी जानेवाली पुस्तकेंा में से वास्तव में कितनी स्वयं उसकी बनाई हैं, और कितनी अन्य विद्वानों ने उसके नाम से बनाई हैं, इसका निर्णय करना कठिन है।

भोज की बनाई समभी जानेवाली पुस्तकों की सूची इस प्रकार है:—

ज्योतिष—१ राजमृगाङ्क<sup>१</sup> ( करण ), २ राजमार्तण्ड, ३ विद्वज्जनवञ्चम प्रश्नज्ञान,४ त्रादित्य प्रतापसिद्धान्त, त्र्यौर ५ भुजबलनिबन्ध ।

श्रलङ्कार—६ सरस्वतीकराठाभरण और ७ शृङ्गारप्रकाश।

योगशास्त्र—८ राजमार्तरह योगसूत्रवृत्ति (पातञ्जल योगसूत्र की टीका) राजनीति श्रौर धर्मशास्त्र—९ पूर्तमार्तरह, १० चारणक्य-राजनीतिशास्त्र,

> ११ व्यवहारसमुच्चय १२ चारुचर्या, १३ विविधविद्याविचार चतुरा श्रीर १४ सिद्धान्तसारपद्धति ।

शिल्प-१५ समराङ्गरासूत्रधार और १६ युक्ति कल्पतरः।

भ्रॉफ्रेक्ट ने भ्रपनी सूची में 'राजसृगाङ्क' के श्रागे विषय का निर्देश
 करते हुए ज्योतिष और वैद्यक दोनों विषयों के नाम दिए हैं।

नाटक श्रोर काव्य-१७ चस्पूरामायण या भोज चम्पू के ५ काएड, १८ महाकालीविजय, १९ विद्याविनोद, २० शृङ्कारमञ्जरी (गद्य काव्य) श्रोर २१ दो कूर्मशतक (प्राकृत में)।

व्याकरण—२२ प्राकृतव्याकरण, श्रौर २३ सरस्वतीकण्ठाभरण । वैद्यक—२४ विश्रान्त विद्याविनोद, २५ श्रायुर्वेदसर्वस्व, श्रौर २६ राज-मार्तण्डयोगसारसंग्रह ।

शैवमत—२७ तत्वप्रकाश, २८ शिवतत्त्वरत्नकितका, श्रौर २९ सिद्धान्त-संप्रह ।

संस्कृत केष-३० नाम मालिका और ३१ शब्दानुशासन । अन्य-३२ शालिहोत्र, ३३ सुभाषितप्रवन्ध और ३४ राजमार्तण्ड (वेदान्त)।

थीत्रोडोर त्रॉफरेक्ट (Theodor Aufrecht) की कैटैलौगस् कैटैलौगरम् (Catalogus Catalogorum) नामक बृहत् सूची में भोज के बनाये २३ प्रन्थों के नाम<sup>9</sup> दिए हैं।

धर्मशास्त्र, ज्योतिष, वैद्यक, कोष, व्याकरण, श्रादि के श्रानेक लेखकों ने श्रपने श्रपने प्रन्थों में भोज के नाम से प्रसिद्ध प्रन्थों के श्रव-तरण दिए हैं। इससे भी ज्ञात होता है कि भोज ने इन विषयों पर प्रन्थ लिखे थे।

् आंफरेक्ट (Aufrecht) ने लिखा है कि शूलपाणि ने (अपने बनाए, प्रायश्चित्तविवेक में), (बौद्ध लेखक) दशबल ने, अञ्जाडनाथ ने और रघुनन्दन ने अपने प्रन्थों में मोज का (धर्मशास्त्र के लेखक के नाम से) उल्लेख किया है। भावप्रकाश और माधवकृत 'हग्विनिश्चय' में इसे आयुर्वेद के प्रन्थों का लेखक कहा है। केशवार्क

<sup>़ै</sup> देखो ए० ४१८। सम्भव है हमारे दिए ३४ नामों में से कुछ झंथ किसी अन्य भोज नामधारी के बनाए हुए हों।

ने इसे ज्योतिषसम्बन्धी प्रन्थों का लेखक माना है। चीरस्वामी, सायण श्रीर महीप ने इसे व्याकरण श्रीर कोषकार कहा है। श्रीर कविचित्तप, दिवेश्वर, विनायक, शङ्करसरस्वती, श्रीर कुदुम्बदुहित ने इसकी काव्य शिक्त की प्रशंसा की है।

इसी प्रकार अन्य लेखकों ने भी इसकी प्रशंसा में अनेक श्लोक लिखे हैं। उनमें से कुछ का आगे उल्लेख किया जायगा।

# राजमृगाङ्कः (कारण)

यह राजा भोज का बनाया ज्योतिष का यन्थ है। इसके केवल १४ हस्तिलिखित पत्र(२८ प्रष्ठ) ही हमें प्राप्त हुए हैं। इस लिखित पुस्तक के पहले के दो पत्रों में श्रहर्गण लाने की, सब यहों के श्रब्द-बीजानयन की, श्रीर उदयान्तरानयन की विधियाँ उदाहरण देकर सममाई गई हैं। परन्तु इस सम्बन्ध के श्रसली प्रन्थ के श्लोक नहीं दिए हैं।

तीसरे पृष्ठ के प्रारम्भ से 'राजमृगाङ्क' के स्रोक तिखे हैं। परन्तु यह पृष्ठ (१) मध्यमाधिकार के २५वें स्रोक के उत्तरार्ध से प्रारम्भ होता है।

भुक्तिर्जातविनाडीच्छा खाभ्रषड्हि (३६००) भाजिताः॥ इसके वाद इसमें (२) स्पष्टाधिकार, (३) त्रिप्रश्नाधिकार<sup>३</sup>,

ब्रह्मतुल्यदिनसंचये युते पद्मसमकुनवाष्टभूमिभिः (१८९१७२)। खण्डखाद्यदिनसञ्चयो भवेदामभाषितमिदं वचः सदा॥

<sup>9</sup> ये पत्र ज्योतिर्विद् पं० नृतिंहलाल शर्मा, जोधपुर, के संग्रह से मिले हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> उदाहरण में विक्रम संवत् १६४० श्रीर शक संवत् १४०६ दिया गया है।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> इसके प्रारम्भ का यह श्लोक है:—

(४) चन्द्रपर्वाधिकार, (५) सूर्यपर्वाधिकार, (६) महास्तोदयाधिकार, (७) महतारायुत्यधिकार, और (८) मङ्गोन्नत्यधिकार दिए हुए हैं।

समाप्ति का अंश:-

सृल

देवः सरावसहनं ? सितिपालमौलि—
मालामरि (री) चितिचया (प) चित्यां (तां ) घ्रिपीठः ।
न्युत्पत्तिसारमिह राजमृगाङ्गसंज्ञ—
मेतद्व यथाच करणं रणरङ्गमल्लः ।।

ऋर्थ

राजात्रों के मस्तकों पर की रह्मों की मालात्रों की किरणों से शोभित चरणों वाले, और युद्धक्षेत्र के वीर, राजा ने बुद्धि बढ़ाने के लिये सार रूप इस 'राजसृगाङ्क' नामक प्रन्थ की बनाया।

मूल

इति श्री राजमृगाङ्के शृङ्गोन्नत्यधिकारोष्टमः।

अर्थ

यहाँ पर 'राजमृगाङ्क' में 'शृङ्गोन्नति' नाम का आठवाँ अधिकार समाप्त हुआ।

१ इस प्रति में राजा भोज का नाम नहीं मिलता है। ऊपर उद्ध्ल किए अन्थान्त के रजोक में भी 'देवः' श्रीर 'रणरङ्गमल्लः' ही लिखा है। इसिलिये इस पुस्तक के कर्ता के विषय में निश्चतरूप से छुछ नहीं कहा जा सकता।

# राजयार्तएडः '

श्लोक संख्या १४२१ । विषय ज्योतिष ।

प्रारम्भ का अंश:-

सूल

यच्छास्नं सविता चकार विपुतं स्कंघेस्त्रिभिज्योतिषं रे तस्योच्छित्तिभयात्पुनः कलियुगे संस्त्य या भूतलम् । भूयः खल्पतरं वराहभिहिरो व्याख्यां तु सर्वा व्यधा— दिःशं यत्यवदन्ति योगकुशलास्तस्मै नमो भासते ॥१॥

#### अर्थ

योगियों के कथनानुसार जिस सूर्य ने, अपने बनाए तीन स्कन्धों वाले, बड़े ज्योतिष-शास्त्र के किलयुग में नष्ट हो जाने के भय से, वराह-मिहिर के रूप में, पृथ्वां पर आकर फिर से उसकी पूरी व्याख्या की, उस सूर्य के। नमस्कार है।

#### मृल

पूर्वाचार्यमतेभ्ये। यद्यच्छ्रेष्ठं लघु स्फुटं बीजम्। तद्दबुद्धिदं ग्रुभकरं रहस्यमभ्युद्यते वक्तुम्॥

<sup>9</sup> यह पुस्तक बम्बई के वेड्सटेश्वर प्रेस में छुपी है।

र होरा, गणित, श्रीर संहिता ये ज्योतिष के ३ स्कन्ध हैं। 'वाराही संहिता' में लिखा है :—

> त्रिस्कन्धपारंगम एव पूज्यः श्राद्धे सदा भूसुरवृन्दमध्ये। नत्त्रत्रसूची खलु पापरूपो हेयः सदा सर्वसुधर्मकृत्ये॥

#### ऋर्थ

पहले के त्राचार्या के मतों से जो-जो श्रेष्ठ, त्रासान, साफ श्रौर बीजरूप बातें हैं, उन बुद्धि बढ़ानेवाली, त्र्यौर कल्याग्यदायक, बातों का रहस्य प्रकट करने की केशिश की जाती है।

समाति का अंश :--

मृल

भेदांबुभागपरसंशयनीचकर्म-दंभव्रतानि च भवन्त्युद्ये घटस्य। मीनाद्ये च शुभमंगलपौष्टिकानि कर्माणि चाप्यभिहितानि च चापलग्ने॥

#### ऋर्थ

फोड़ना, पानी का बँटवारा, दूसरे पर सन्देह, नीच काम, ढका-सले के बत, आदि कुम्भलग्न के उदय पर करने चाहिए, मीन आर धनुषलग्न में अच्छे मंगलदायक और पुष्टि करनेवाले काम (करने) कहे हैं।

#### सृल

इति श्रीमहाराजाधिराज श्रीभोजविरचितं राजमार्तग्डाभिधानं ज्योतिःशास्त्रं समाप्तम् ।

#### अर्थ

यहाँ पर श्रीमहाराजाधिराज श्रीभोज का बनाया 'राजमार्तग्रह' नामक ज्योतिष का प्रनथ समाप्त हुआ।

इस प्रनथ में जीवन से मरण पर्यन्त होनेवाली करीब-करीब सब ही घटनात्र्यों के मुहूर्त दिए गए हैं। इसके 'रितिविधि फलं' नामक प्रकरण में 'सुराचार्य,' 'विशालात्त' और 'विष्णु' के और वहीं पर 'गएडयोग' में 'यवनाधिपति', 'मागुरि', 'गंडगिरि', 'वराहमिहिर' श्रादि के मत भी दिए हैं श्रीर विवाह प्रकरण में देशाचार, श्रादि लिखे हैं। इसके यात्राप्रकरण में यह रलोक लिखा है:-

मूल

श्रथ विदितजन्मसमयं नृपमुद्दिश्य प्रवक्ष्यते यात्रा । श्राज्ञाते तु प्रसचे गमने गमनं स्यात्कचित्कचित् । ॥३८॥

अर्थ

यहाँ पर उस राजा की उद्देश करके, जिसका जन्म समय जाना हुआ है, यात्रा की तिथियाँ कही जाती हैं। परन्तु जिसका जन्मसमय मालूम न हो उसका उन गमनयोग्य तिथियों में कहीं-कहीं ही गमन हो सकता है।

इस श्लोक की उक्ति को देखकर श्रतुमान होता है कि यह प्रनथ किसी विद्वान ने बनाकर भोज के नाम से प्रसिद्ध किया होगा।

सम्भवतः 'भोजदेव संग्रह' का कर्ता दामोदर ही इसका भी कर्ता हो तो आश्चर्य नहीं।

्री इसका अर्थ स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। ऐसा ही एक श्लोक 'भोजदेवसंश्रह' में भी मिलता है:—

> वक्ष्यामि भूपमधिकृत्य गुणोपपकं विज्ञातजन्मसमयं प्रविभक्तभाग्यम् । श्रज्ञातस्तिमथवाविदितास्य भाग्यं सामुद्रयाश्रिकनिमित्तरातैः पृथक्तैः ॥

सन्भवतः इसका तात्पर्यं यही हो सकता है कि उक्त स्थानों पर जो बातें लिखी गई हैं वे विशेष कर राजा भोज के लग्न या उसकी राशि के लिये ही विशेष श्रेष्ठ हैं। परन्तु ज्योतिषशास्त्र के श्राचार्य ही इन श्लोकों के भावों का पूर्यारूप से निश्चय कर सकते हैं। इसी यात्राप्रकरण में तिथियों का उल्लेख करते हुए लिखा है:—

> मूल यो द्वादशीं प्राप्य चतुर्दशीं वा मति १ प्रयाणं कुरुतेऽष्टमीं वा। सनाशमायात्यचिरेण राज-राजेव चामात्य विलोमचेष्टः ॥५१॥

> > अर्थ

जो द्वादशी, चतुदर्शी, या अष्टमी के। यात्रा करता है वह मंत्री के द्वारा धोखा खाए हुए 'राजराज' की तरह नाश के। प्राप्त होता है।

बम्बईप्रान्त के (धारवाड़ जिले के होट्टरनामक गाँव।से मिले लेख से ज्ञात होता है कि चालुक्य (सेालंकी) राजा सत्याश्रय ने चोल-नरेश राजराज (प्रथम) को हराकर भगा दिया था। यह घटना वि० सं० १०५४ और १०६५ (ई० स० ९९० और १००९) के बीच की है।

# विद्वज्जनवल्लभम्

यह राजा भोज का बनाया ज्योतिष-शास्त्र का पंथ है। इसमें निम्न लिखित १७ श्रध्याय हैं:—

<sup>ै</sup> इसका श्रस्पष्ट नहीं होता। सम्भव है इन दिनों के प्रयास की ही 'मित प्रयास के सामान मानकर इस शब्द का प्रयोग किया गया हो या यहां पर 'श्रमा' श्रमावस्था के दिन के प्रयास से तात्पर्य हो।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> बाग्बे गज़टियर, भा० १, खरह २, ए० ४३३।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> महामहोपाध्याय कुप्तुस्वामी शास्त्रीद्वारा संपादित गवर्नमेंट श्रोरि-यंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रे री, मदास की संस्कृत पुस्तकों की सूची भा• ३, खरह १, 'बी', ए० ३७०६-३७•७।

१ शुभाशुभाष्यायः । ९ वन्धमोत्ताष्यायः ।

२ शत्रुसमागमाध्यायः १० रोगाध्यायः।

३ गमनागमनाध्यायः ११ कायावरणाध्यायः।

४ प्रोषिताध्यायः । १२ गर्भवासाध्यायः ।

५ यात्राफलाध्यायः । १३ वृष्ट्रचध्यायः ।

६ जयापजयाष्यायः । १४ निविप्तधनाध्यायः ।

७ सन्धानाध्यायः । १५ नष्टद्रव्याध्यायः ।

८ त्राश्रयणीयाध्यायः। १६ घातु मृत जीव चिन्ताध्यायः।

पुस्तक की समाप्ति का अंश:-

मूल ?

धातुर्मूलं भवति च धनं र जीवमित्योजराशौ युग्मे राशौ त्रयमपि भवेदेतदेव प्रतीपम् । लग्ने योऽशस्सकलसुधिया गण्य एव कमात्स्यात् संज्ञेपोयं नियतमुदितो विस्तरादत्र भेदः॥

अथे

विषम राशि ( मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धन, और कुम्भ ) का

¹ वराहिमिहिर के पुत्र पृथुयशा की बनाई 'षट्पञ्चाशिका' में भी इस विषय का इससे मिलवा हुआ एक रलोक है:—

> धातुं मूलं जीवमित्याजराशौ युग्मे विद्यादेतदेव प्रतीपम् । लग्ने योंऽशस्तत्क्रमाद्गग्य एव संदोपोयं विस्तरात्तत्प्रभेदः॥

> > ( पट्पंचाशिका, अध्याय १, रलोक ७ )

<sup>२</sup> यहां पर 'धनं' शब्द का श्रर्थ साफ नहीं है।

लग्न हो तो उनके नवांश के क्रम से धातु, मूल और जीव चिन्ता होती है। अर्थात् पहले नवांश में धातु, दूसरे में मूल, वीसरे में जीव चिन्ता, जाने। इसी प्रकार अगले नवांशों में भी सममना चाहिए। परन्तु युग्म (युष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, और मीन) में इससे उलटा जाने। अर्थात् पहले नवांश में जीव, दूसरे में मूल, और तीसरे में धातु-चिन्ता सममे। इसी प्रकार अगले नवांशों में थी जाने।

प्रत्येक बुद्धिमान् को लग्न के नवांशो को (पहले के अनुसार) कम से गिनना चाहिए। यह निश्चय ही संत्रेप से कहा है। परन्तु विस्तार से इसमें कई भेद होते हैं।

मूल

श्राज्ञ (त्या) खिलवारिराशिरशना दिनीं मेदिनीं शास्तेकां नगरीमिवाप्रतिहतः प्रत्यर्थिपृष्टं फलम्। प्रश्नज्ञानिमदं सपार्थिवशिरोविन्यस्तपादाम्बुजः श्रीविद्यज्ञनवञ्जभाष्यमकरोच्छीभोजदेवा नृपः॥

ऋर्थ

जो अपनी आज्ञा से ही सारे ससुद्रों की तागड़ी धारण करने-वाली पृथ्वी पर एक नगरी के समान शासन करता है, और जिसने सब राजाओं के सिरों पर पैर रख दिया है; ऐसे, अकुण्ठित गति, राजा भोजदेव ने प्रत्येक पूछनेवाले के प्रश्न के फल को बतलाने वाले इस 'विद्वज्जन ब्रह्मभ' नामक प्रश्नज्ञान के प्रंथ को बनाया।

मृल

इति विद्वज्जनवस्त्रभे धातुमृतजीवचिन्ताभ्यायः।

ऋर्थ

यहाँ पर "विद्वज्जनवल्लभ" नामक प्रंथ में धातु, मूल, श्रौर जीवचिन्ता का श्रभ्याय समाप्त हुआ।

#### राजा भोज

# भुजबल निवन्धः

यह ज्योतिष का प्रंथ है और इसमें नीचे लिखे १८ प्रकरण हैं:-

१ रिष्टाध्यायः।

१० प्रथमरजोनिरूपणम्।

२ स्रीजातकचलग्रम ।

११ गृहकर्म प्रवेशकर्गम्।

३ योगाध्यायः ।

१२ सद्योवृष्टि लन्नगम ।

४ निन्दितयोगाध्यायः।

१३ कालशुद्धिनिर्णय:।

५ ऋष्टोत्तरशतवर्षदशाविधिः । १४ योगयात्रा ।

६ कर्णादिवेधनम्।

१५ महयोगीत्पाततत्त्रणसंत्रेपः।

७ व्रत-प्रकरणम्।

१६ संक्रान्तिस्नानविधिः।

८ विवाहमेलकदशकम्।

१७ चन्द्रसूर्यप्रहराविधिः।

९ विवाहः।

१८ द्वादशमासकृत्यम्।

प्रारम्भ का अंश:-

#### मूल

इन्दीवरद्लश्यामं पीताम्बरधरं हरिम्। नत्वा त कियते यस्माज्ज्ये।तिश्शास्त्रमनुत्तमम्॥

नील कमल की पँखड़ी के समान श्याम रंगवाले, पीताम्बरधारी, विष्णु की प्रणास करके श्रेष्ठ ज्योतिष के प्रंथ की रचना की जाती है।

#### मूल

न तत्सहस्रकरिणां वाजिनां वा चतुर्गुणम्। करोति देशकालको यदेका दैवचिन्तकः॥

१ महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री संपोदित गवनंमेंट श्रोरियण्टल मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा॰ ४, खगड १, 'प्', प्र• ४४६२-४४६३।

## ऋर्थ

जो काम स्थान आर समय की जाननेवाला ज्योतिषी कर सकता है, वह काम।न तो एक हजार हाथी ही कर सकते हैं, न इससे चौगुने (चार हजार) घोड़े ही।

समाप्ति का अंशः—

#### सृतं

शुभग्रहार्कवारेषु मृदुक्तिप्रभुवेषु च। शुभराशिविलग्नेषु शुभं शान्तिकपौष्टिकम्॥

#### अर्थ

सोम, बुध, गुरु, शुक्र, श्रीर रिव वारों में, सृदु (सृग, चित्रा, श्रनुराधा श्रार रेवती), त्तिप्र (श्रश्वनी, पुष्य, हस्त, श्रीर श्रमिजित), श्रीर ध्रुव (रोहिणी श्रीर तीनों उत्तरा) नज्जत्रों में, श्रीर श्रुभराशि के लग्नों में शान्ति श्रीर पुष्टि करनेवाला कार्य करना चाहिए।

#### मूल

इति श्रीभाजराजकृतौ भुजवलनिबन्धे ज्यातिश्शास्त्रे द्वाद्श-मासकृत्यं समाप्तम्।

# ऋर्थ

यहाँ पर भोजराज के बनाए 'भुजबलनिबन्ध' नामक ज्योतिष के प्रंथ में बारह महीनों के कार्य समाप्त हुए।

परन्तु इस प्रंथ में भोज के नाम के साथ किसी उपाधि-विशेष के न होने से नहीं कह सकते कि यह कौन सा भोजराज था ?

# सरस्वती कएठाभरणम्

यह अलङ्कार का अन्थ है और इसकी रलोक संख्या ८३१६ है। इसमें कुल ५ परिच्छेद हैं। उनमें काच्य के गुण और दोष, शब्दालङ्कार, अर्थालङ्कार, उभयालङ्कार, रसम्बरूप, आदि, पर विशद्रूप से विचार किया गया है।

प्रनथ के प्रारम्भ का अंश:-

मूल

ध्वनिर्वर्शाः।पदं वाक्यमित्यास्पद्चतुष्टयम् । यस्याः सूक्ष्मादिभेदेन वाग्देवीं तामुपास्महे ॥

अर्थ

ध्विन, वर्ण, पद और वाक्य ये जिसके चारों स्थान हैं, ऐसी वाणी की देवता (सरस्वती) की हम सूच्मा, आदि के भेद से उपासना करते हैं।

मूल

निर्दोषं गुणवत्काव्यमतङ्कारैरलंकृतम् । रसान्वितं कविः कुर्व्वन् कीर्तिं प्रीतिञ्च विन्दति ॥

अर्थ

दोषों से रहित, गुणों से युक्त, अलङ्कारों से सुशोभित, और रस-वाले काव्य के। बनाता हुआ कवि (संसार में) यश और प्रेम के प्राप्त करता है।

<sup>े</sup> बङ्गाल गवर्नमेंटद्वारा प्रकाशित और राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा संपादित, इस्तिलिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, मा॰ ६, प्र० २२३-२२७।

अन्थ सनाप्ति पर का अंश :-

मूल

इति िगदितभङ्ग्यानङ्गसर्वस्वमेतद् विविधमपि मनोभिभावयन्तोऽप्यखेदम् । तद्वुभवसमुत्थानन्दसम्मीलिशाह्नाः परिषदि परिताषं हन्त सन्तः प्रयान्तु ॥

ऋर्थ

इस प्रकार करे हुए तरीके सं, इस कामदेव के सर्वस्व के।, प्रसन्न-वित्त होकर, अनेक तरह सं समक्तते हुए, और इसके अनुभव सं उत्पन्न हुए आनन्द से भपकी हुई आँखोंवाले, सत्पुरुष सभा में सन्तोष प्राप्त करें।

मूल

यावन् त्रिंगे हिमां जनन्दलभृति सर्वाहिनी धूर्जारे-र्यावद्वति कौस्तुभस्तवितते लक्ष्मीमुरद्वेषिणः। याविश्वत्तभुवस्त्रिलेक्षितिवजयप्रौढं धनुः कौहुमं भूयात्ताविदयं कृतिः इतिधवां कर्णावतंसे त्यलम्॥

श्रर्थ

जब तक चन्द्रमा की कलावाले महादेव के मस्तक पर गंगा रहेगी, जब तक कौस्तुममिण धारण किए हुए विष्णु की छाती से लगी लक्सी रहेगी, खौर जब तक कामदेव का तीन लोक जीतने में विख्यात फूलों का धनुष रहेगा, तब तक यह रचना (मन्थ) भी बुद्धिमानों के कान के। भूषित करनेवाले नीले कमल के समान रहे। (यानी वे इसे सुनते रहें)।

मूल

इति महाराजाधिराज श्रीभोजदेवविरचिते सरखतीक्ष्ठाभर-गालङ्कारे रस्रविवेचनो नाम पश्चमः परिच्छेदः।

ऋर्थ

यहाँ पर महाराजाधिराज श्रोभोजदेव के बनाए सरस्वती करठा-भरगालद्वार में 'रसका विचार' नामवाला पाँचवाँ परिच्छेद समाप्त हुआ। इस प्रनथ पर 'रत्नदर्पण' नाम की टीका भी मिलती है। चह रामसिंहदेव की तरफ से रत्नेश्वर पण्डित ने लिखी थी। उसके प्रारम्भ का श्रंश:—

> मूल श्रीरामसिंहदेवेन दोईगडदिलतद्विषा। क्रियते ऽवन्तिभूपालकगठाभरणदर्पणः॥

> > ऋर्थ

अर्थात्—अपनी मुजाओं के बल से शत्रुओं के मान के। मर्दन करने वाला श्रीरामसिंह देव अवन्ति-नरेश के (सरस्वती-) करठाभरण नामक प्रनथ पर (रक्ष-) द्र्पण नाम की टीका लिखता है।

टीका की समाप्ति का अंश:-

मूल

इति महामहोपाध्याय मनीषिरत श्रीरत्नेश्वरविरचिते रत्नदर्पण-नाम्नि सरस्वतीकण्ठाभरणविवरणे.....

ऋर्थ

श्रर्थात्—यहाँ पर महामहोपाध्याय पिण्डतश्रेष्ठ रत्नेश्वर की बनाई सरस्वतो कएठाभरण की 'रत्नदर्पण' नामक टीका में.....

इसके ऋलावा इसकी एक टीका 'सरस्वती करण्डाभरण विवरणम्' के नाम से जगद्धर ने भी बनाई शी श्रौर दूसरी व्याख्या भट्ट नृसिंह ने लिखी थी<sup>2</sup>।

<sup>े</sup> बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, श्रीर राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा संपादित, हस्तलिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ६, पृ० २३०-२३१। यह सरस्वती 'कंठाभरख' छप चुका है।

र काश्मीर के राजकीय संस्कृत पुस्तकालय की सूची पृ० २७४-२७६।

महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवनंमेंट
स्रोरियंटल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, मदास की संस्कृत पुस्तकों की सूची,
भा०३, खंड १, 'बी', पृ० ३४१म-१६।

# शृङ्गारपकाशः '

यह भाजदेव का बनाया साहित्य का प्रनथ । इसमें नीचे लिखे ३६ प्रकाश हैं:—

१ प्रकृत्यादिप्रकाशः । १९ अर्थशृङ्गारप्रकाशः। २ प्रातिपद्किप्रकाशः। २० कामश्रङ्गारप्रकाशः। २१ मोच शृङ्गारप्रकाशः। ३ प्रकृत्यादिशब्दप्रकाशः। ४ कियाद्यर्थचतुष्टयपकाशः । २२ अनुरागस्थापनप्रकाशः। ५ उपाध्यर्थचतुष्टयप्रकाशः। २३ वित्रलम्भसम्भोगत्रकाशः। ६ विभक्तयर्थादिचतुष्टयप्रकाशः। २४ विप्रलम्भान्वर्थप्रकाशः । ७ केवलशब्द्सम्बन्धशक्तिप्रकाशः । २५ विप्रलम्भसाधर्म्यवैधर्म्यप्रकाशः ८ सान्नेपशब्दशक्तिप्रकाशः ९ दोषहानिगुगोपादनप्रकाशः। २७ अभियोगविधिप्रकाशः। २८ दूतविशेषदूतकर्मप्रकाशः। १० उभयालङ्कारप्रकाशः। २९ दूतसम्प्रेषणादिलज्ञणविचारः। ११ रसवियोगप्रकाशः। १२ प्रवन्धाङ्गचतुष्षष्टिचतुष्टयप्रकाशः। ३० मानप्राशः । ३१ प्रवासोपवर्णनम्। १३ रतिप्रकाशः। ३२ करुणरसविनिर्णयः। १४ हर्षादिभावपञ्चकप्रकाशः। ३३ सम्भोगशब्दार्थप्रकाशः । १५ रत्यालम्बनविभावप्रकाशः। १६ रत्युद्दीपनविभावशकाशः। ३४ प्थमानुरागप्रकाशः। ३५ मानान्तरादिप्रकाशनम्ः। १७ अनुभवप्रकाशः। १८ धर्मशृङ्गारप्रकाशः। ३६ सम्भोगावस्थाप्रकाशः।

<sup>9</sup> महामहोपाध्याय कुप्पुस्तामी शास्त्री द्वारा संपादित गवर्नमेंट श्रोरियंटल मैन्युव्किष्ट लाइब्रेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, खंड १, 'बी', प्र० ४८३१-३४।

इस प्रत्य के उराहरणों में अनेक ऐसे पंथों के भी श्लोक हैं, जो इस समय दुष्प्राप्य या अगण्य हो गए हैं।

प्रनथ के आरम्भ का अंश:—

मृल

श्रिक्कि समेखलमलब्बद्ध (ढोपगूढ-मत्रा) त चुम्मन त्रवीतित मक्रकानित । कान्ताविमिश्रवपुषः कृतविप्रलम्भ-सम्सोगस्वयित्व पा (तु) वपुः पुरारेः॥

ऋथं

नहीं तूटी हुई (साबूत) मेखला (तागड़ी) वाला , दृढ़ आलिंगन करने, चुंबन करने, आर एक दूसरे का मुख देखने में असमर्थ; ऐसा आईनारी घर महादेव।का, वियोग और सम्भोग की हाल तों का एक ही धान पर मिलाता हुआ, शरीर (सबकी) रज्ञा करे।

मूल

श्वक्षारवीरकरणाद्भुतरीद्रहास्य-बीमत्सवत्ततस्यानकशान्तनामनः। श्रामगासिषुदंशरसान् सुधियो वयं तु श्वक्षारमेव रसनाद्रसमामनामः॥

ऋर्थ

विद्वानों ने १ श्रृंगार, २ वीर, ३ कहरा, ४ श्रद्भुत, ५ रौद्र, ६ हास्य, ७ वीभत्स, ८ वत्सज, ९ भयानक, १० श्रौर शान्त नामक दस रस कड़े हैं। परन्तु हमतो स्पष्ट तौर से श्रपुभव होने वाला होने से एक श्रृंगार के। ही रस मानते हैं।

१ आ तिक्रनादि के श्रभाव के कारण।

मूल

वीराद्धतादिषु च येह रसप्रसिद्धि-स्तिद्धा कुतापि वटयत्तवदाविभाति । सोके गतानुगतिकत्ववशादुपेता-मेतां निवर्तथितुमेव परिश्रमो नः॥

ऋर्थ

वड़ में रहने वाले 'यज्ञ' की प्रसिद्धि की तरह ही 'वीर', 'श्रद्भुत' श्रादि में भी किसी कारण से रस की प्रसिद्धि होगई है। दुनिया में भेड़ की चाल के कारण प्राप्त हुई इस प्रसिद्धि को दूर करने के लिये हो हमारा यह परिश्रम है।

मूल

रत्यादयो यदि रसास्स्युरितप्रकर्षे हर्षादिभः किमपरार्घ(दः)मतद्विभिन्नैः। श्रस्थाविनस्त इति चेद्भयहारुशोकः-क्रोधादयो वद ियचिरमुल्लर्कान्त॥

ग्रर्थ

यदि अधिकता प्राप्तः कर लेने के कारण ही रत्यादि (आठ स्थायी भान ) रस हो सकते हैं तो हर्ष आदि (हैर्जीस व्यक्तिकारी भानों ) का क्या दांष है (अर्थात् ने भी रस वयों नहीं मान लिए जाते )? यदि इन्हें अस्थायी कहा जाय तो आपही कहिए कि भय, हास्य, शोक, क्रोध, आदि हो कितनो देर ठहरते हैं ?

मूल स्थायित्वमत्र विषयातिशयान्मतं चे-चिन्तादयः कुत उत प्रकृतेवंशेन।

<sup>े</sup> कहीं कहीं 'शम' को नवाँ स्थायी भाव माना है।

# तुल्यैव खात्मिन भवेदथ वासनाया-स्सन्दीपनात्तदुभयत्र समानमेव ॥ श्वर्थ

यदि विषय की अधिकता के कारण ही स्थायी भाव माना जाता हो तो फिर चिन्ता आदि में भी क्यों नहीं माना जाय ? क्योंकि चित्त में वासनाओं की बृद्धि से ही इनकी बृद्धि होती है। इस लिये दोनों में ही समानता है।

#### मूल

श्रतस्तिद्धमेतत् रत्यादयश्र्यङ्कारप्रभवा इति । पक्षानपञ्चाश-द्भावाः वीरादया मिथ्यारसप्रवादाः श्रङ्कार पवैकश्चतुर्वगैंककारणं रस इति ।

## अर्थ

इससे यह सिद्ध हुआ कि शृंगार से ही रत्यादि की उत्पत्ति होती है। उनचास भाव वाले 'वीर' आदि नाहक ही रस कहलाते हैं। वास्तव में शृंगार अकेला ही धर्म, अर्थ, काम और मोत्त को देनेवाला रस है।

# मूल

न केवलेह प्रकृतिः प्रयुज्यते न केवलास्सुप्तिङजण्**क्यजादयः।** भवत्युपस्कार इहापृथग्द्ययोः द्वयार्थमेवेापपदं प्रयुज्यते॥

9 = स्थायो भाव, ३३ व्यभिचारिभाव और = सात्विक भाव ये मिलकर उनचास हो जाते हैं।

> सारिय दर्पण में लिखा भी है :— नानाभिनयसम्बन्धान्भावयन्ति रसान् यतः। तस्माद्भावा श्रमी प्रोक्ता स्थायि संचारि सात्विकाः॥ (तृतीय परिच्छेद, श्लो० १८१)

## ऋर्थ

न तो केवल प्रकृति (धातु) का ही प्रयोग किया जा सकता है। न केवल 'सुप्' 'तिङ्' 'श्रच्' 'श्रण' 'क्यज्' श्रादि प्रत्ययों (affix) का ही। यहाँ पर इन दोनों की ही एक साथ एकता होती है। इन दोनों के लिये ही 'उपपद' का प्रयोग होता है।

समाप्ति का श्रंश:-

मूल

तदेतत्कामसर्वस्वं तदेतत्काव्यजीवितम्। य एष द्विप्रकारोपि रसः शृङ्कारसंज्ञकः॥

## ऋर्थ

यह कामकला का सर्वस्व, और काव्य का जीवनभूत (संभोग श्रीर वियोग रूप) दोनों प्रकार का रस 'श्रंगार।रस' कहाता है।

\*

मूल

यथांश्चमाली पीतांशुः यथानिचहु ताशनः। तथाऽप्रतापो नृपतिरश्टङ्गारस्तथा पुमान्॥

ऋर्थ

जिस प्रकार पीली (मन्द) किरणों वाला सूर्य और बिना ज्वाला वाली अग्नि होती है उसी प्रकार बिना प्रताप वाला राजा और बिना शृंगार (रस) वाला पुरुष होता है।

मूल

यथेन्द्रना निशा भाति निशाभिश्च (यथोडुराट् )। (तथाङ्गनाभिः श्रङ्गारः ) श्रङ्गारेण तथाङ्गना ॥

# ऋर्थ

जिस प्रकार चन्द्रमा से रात्रों की शोभा होतो है, श्रौर रात से चन्द्रमा शोभा पाता है उसी प्रकार खियों से शृङ्गार श्रौर शृंगार से खियाँ शोभती हैं।

## मुल

रसः श्रङ्कार एवैकः भावा रत्यादया मताः । प्रकर्षगामिनोऽपीह प्रेमग्लानि श्रमादिवस् ॥

## अर्थ

रस तो एक शृंगार ही है। 'रित' आदि उसके भाव हैं। ये भाव वृद्धि की प्राप्त होने वाले होने पर भी प्रेम, ग्लानि, और श्रम-के समान ही हैं।

इस प्रन्थ के अन्त में भी 'इति निगदितभङ्ग यानङ्ग सर्वस्वमेतन्' श्रीर 'यावनमूर्भि हिमां गुकन्दलवित स्वर्वाहिनी धूर्जटेः' ये दो स्रोक लिखे हैं। इन्हें हम पहले साहित्य विषयक 'सरखती कण्ठाभरण' के उल्लेख में उद्धृत कर चुके हैं।

# मूल

इति श्रीमहाराजाधिराज श्रीभाजदेवावरचिते श्रङ्गारप्रकाशे संभागावस्था प्रकाशो नाम षट्त्रिंशः प्रकाशस्समातिमगमत्।

# ऋर्थ

यहाँ पर महाराजाधिराज श्रीमोजदेव के बनाए शृङ्गार प्रकाश में 'संभोगावस्था प्रकाश' नाम का ३६ वाँ प्रकाश समाप्त हुआ।

# चाणक्य राजनीतिशास्त्रम् 1

यह राजा भोज का बनाया नीतिशास्त्र का प्रन्थ है। प्रारम्भ का श्रंश:—

मूल

पकदन्तं त्रिनयनं उवालानलसमप्रभम् । गणाभ्यत्तं गजमुखं प्रणमामि विनायकम् ॥१॥

## अर्थ

एक दाँत श्रीर तीन नेत्र वाले, तथा श्राग्न की ज्वाला के समान तेजस्वी, गर्गों के स्वामी, गज के से मुखवाले, गर्गेश को नमस्कार करता हूँ।

#### मूल

प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुम् । नानाशास्त्रोद्दधृतं वक्ष्ये राजनीतिसमुख्यम्॥२॥

# अर्थ ।

तीनों लोकों के स्वामी, सर्व शक्तिमान, विष्णु को प्रणाम करके श्रनेक शास्त्रों से लेकर 'राजनीति समुच्चय' कहा जाता है। समाप्ति का श्रंश:—

#### मूल

शीतभीतश्च विप्रश्च रणभीतश्च त्तत्रियः। धनाढ्यो दानभीतश्च त्रयी खर्गं न गच्छति॥१६३॥

#### अर्थ

सरदीं से डरने वाला ब्राह्मण, युद्ध से डरनेवाला चत्रिय, श्रीर दान से डरने वाला धनी, ये तीनों स्वर्ग में नहीं जाते।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> यह ग्रन्थ छूप चुका ।

मूल

चाणक्यमाणिक्यमिदं कण्ठे विभ्रति ये बुधाः। प्रहितं भोजराजेन भुवि किं प्राप्यते न तैः ॥१६८॥

## अर्थ

जो बुद्धिमान् पुरुष भोजराज का भेजा (दिया) हुआ चाएक्य सम्बन्धी यह रत्न कएठ में धारण (याद) कर लेते हैं, उनके लिये पृथ्वी पर कोई चीज अप्राप्य नहीं रह जाती है।

# चारुचर्या १

यह राजा भोज का बनाया 'नित्यकर्म' सम्बन्धी धन्थ है। धन्थ के प्रारम्भ का ऋंश:—

मृल

सुनीतिशास्त्रसद्वैद्यधर्मशास्त्रानुसारतः । विरन्यते चारुचर्या भाजभूपेन धीमता ॥

अर्थ

बुद्धिमान् राजा भोज, नीति शास्त्रों, श्रेष्ठ वैद्यों, श्रीर धर्म-शास्त्रों के मतानुसार, (इस) 'चारुचर्या' नामक प्रन्थ की रचना करता है।

#### मूल

| श्रथ     | शौचि    | वेधिः, | द्रन्तध  | गावनं | <b>a</b> | ••     |
|----------|---------|--------|----------|-------|----------|--------|
| ब्राह्मे | मुहतें  | उत्तिष | ठेत्∵    |       |          |        |
| • • • •  |         |        | <u>£</u> | तशौच  | विधि     | स्ततः॥ |
| प्रातः   | रुत्थाय | विधिन  | ₩        | ••••• |          | •      |
|          |         |        | म्       | त ऊष  | र्व कमे  | णत्॥   |

<sup>9</sup> महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित, गवर्नमेंट श्रोरियंटल मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २३, पृ० मह३७-३म।

#### श्रथ

श्रव शौच विधि, श्रौर दतौन करने का तरीका बतलाते हैं प्रातः काल जल्दी उठकर पर ।

श्रातः काल जल्दी उठकर शौच श्रादि से निवृत्त होकर ॥

बाक्रायदा सुबह उठकर इसके।बाद क्रम से॥

मृल

श्रायुर्बतं यशोवर्चः प्रजाः पश्चवस्ति च । ब्रह्मप्रज्ञां च मेघां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥

अर्थ

हे वनस्पति ! तू हमें आयु, शक्ति, यश, तेज, सन्तति, पशु, धन, ज्ञान, और स्मरण शक्ति दे। (यह दतीन तोड़ने के पहले पढ़ने के लिये कहा गया है।)

समाप्ति का अंश:-

मृल

शुश्रूषणं गुरुस्त्रीणां तपस्तीथेंषु मज्जनम्। विद्यायाः सेवनं चैव सततं साधु सङ्गमः॥ दीनान्धकृपणानां च भ्रातृणां चैव पोषणम्। कारयेत्सततं भक्त्या कीर्तिलक्ष्मीविवृद्धये॥ हिताय राजपुत्राणां रचिता भाजभूभृता।

ऋर्थ

अपने यश और सम्पत्ति की वृद्धि के लिये हमेशा गुरुओं और स्त्रियों (अथवा गुरु की स्त्रियों) की सेवा, तपश्चर्या, तीथा का स्नान, विंद्या का अध्ययन, सत्युरुषों का संग, गरीबों, अंधों, असहायों की और रिश्तेदारों की सहायता करनी (करवाते रहना) चाहिए।

राजा भोज ने (यह 'चारुचर्या') राजपुत्रों के कल्याण के लिये बनाई है।

मूल

स्नानाजुलेपनहिमानिलखगडकादैः शीताम्बुदुग्धद्धियूषरसाः प्रसन्नः। सेवेत चानुशमनं विरती रतस्य तस्यैवमाग्रु वपुषः पुनरेति धाम॥

# अर्थ

जो पुरुष स्नान के करने, इत्र, तेल, आदि के लगाने, शीतल पवन, तथा मधुर भोजन के सेवब से, प्रसन्नचित्त होकर काम-कीड़ा के बाद शान्ति देने वाला ठंडा जल, दूध, दही, यखनी (श्रथबा श्रीषधि विशेष का काड़ा) पीता है उसका शारीरिक बल शोध ही लौट श्राता है।

मूल

हिताय राजपुत्राणां स**ज्जनानां** तथैन च । चारुचर्यमिदं श्रेष्ठं रचितं भेाजसू**सु**जा ॥

अर्थ

राजा भोज ने इस अन्थ को राजकुमारों और सत्पुरुषों के कायदे के लिये बनाया है।

मूल

इति श्रीमहाराजाधिराजभाजदेवविरचिता चारुचर्या समाप्ता । श्रर्थ

यहाँ पर श्री महाराजाधिराज भोजदेव का बनाया 'चारुचर्या' नामक प्रनथ समाप्त हुआ।

# विविधविद्या-विचारचतुरा ध

शारम्भ का छांश :--

मृल

सर्वकामावासये शान्तिकपौष्टिकान्युच्यन्ते । तत्र नवप्रहमख-स्त्रिविधः । त्रयुतहोमो लत्तहोमः काटिहोमश्च ।

ऋर्थ

सब कामनात्रों की प्राप्ति के लिये शान्ति और पृष्टि करनेवाले कर्म कहे जाते हैं। उनमें नवप्रहों का होम तीन तरह का होता है। दस हजार आहुतियों का, एक लाख आहुतियों और एक करोड़ आहुतियों का।

समाप्तिका श्रंश:-

मूल

वाजपेयातिरात्राभ्यां हेमन्तशिशिरे स्थितम् ॥ स्रश्वमेघसमं प्राहुर्वसम्ते चैव यत् स्थितम् । स्रोध्मे च संस्थितं तोयं राजस्यादु विशिष्यते ॥

### अर्थ

हेमन्त (मँगसिर और पौष) में रहा हुआ जल वाजपेय यज्ञ से, शिशिर (माघ और फाल्गुन) में रहा हुआ त्रिरात्र यज्ञ से, वसन्त (चैत्र और बैशाख) में रहा हुआ अश्वमेध से, और ग्रीष्म (ज्येष्ठ और आषाद) में रहा हुआ राजसूय से भी अधिक (फल देनेवाला) होता है।

<sup>1</sup> नेपाल दरबार के पुस्तकालय की, महामहोपाध्याय हरशसाद समझी द्वारा सम्पादित सूची (१६०१) पृ० ६१।

#### मूल

पतन्महाराज ! विशेषधर्मान् करेति ये। धर्मपरः सुबुद्धिः । स याति रुद्रालयमाग्रु पूतः कल्पाननेकान् दिवि मेादते च ॥ श्रनेन लोकान् समहस्तपादान् र भुक्त्वा परार्द्धयमङ्गनाभिः । सहैव विष्णोः परमं पदं यत् प्राप्नोति तद्योगबलेन भूयः ॥

## अर्थ

हे महाराज ! जो अच्छी व और धर्मात्मा पुरुष इस तरह खास धर्मी की करता है वह शीघ ही पवित्र होकर शिवलोक की प्राप्त होता है और अनेक कल्पों तक स्वर्ग में सुख भोगता है।

इससे दो शंख वर्षीं तक क्षियों के साथ दुनिया में आनन्द भोग-कर साथ ही उस योग के बल से विष्णु के श्रेष्ठ लोक की प्राप्त करता है।

## मूल

इति श्रीमद्भोजदेवविरचितायां विविधविद्याविचारचतुरा-भिधानायां नवग्रहमखतुलापुरुषादिमहादानादिकमेपद्धतौ तडागवापी-कूपप्रतिष्ठााविधः।

<sup>9</sup> यहाँ पर यदि 'महाराजिवशेषधर्मान्' की समस्त पद माना जाय तो इसका अर्थ 'महाराज के विशेष धर्मी की' होगा और यदि महाराज की सम्बोधन मानें तो कहना होगा कि यह पुस्तक किसी अन्य विद्वान् ने भीज के नाम से जिखी थी।

<sup>े &#</sup>x27;समहस्तपादान' इसका अर्थ २ हाथों और २ पैरों की] संख्या के अनुसार ४ है। सकता है। यदि इसे बोकान का निशेषण करें तो इसका नात्पर्य ४ बोकों से होगा। परन्तु संस्कृत साहित्य में बोक ३ या १४ माने गये हैं। इसकिये इस पद का अर्थ सममने में इम असमर्थ हैं।

### ऋथ

यहाँ पर श्रीमद्भोजदेव की वनाई 'विविधविद्या-विचारचतुरा' नाम की, नवमह, तुला पुरुष, श्रादि बड़े दानों के करने की विधि का बतलाने वाली, पुस्तक में तालाव, बादली, श्रीर कूँ श्रा तैयार करने की विधि समाप्त हुई।

# सिद्धान्तसारपद्धतिः '

गद्यपद्य मय । श्लोक संख्या १३८४।

प्रारम्भ का अंश:-

समाप्ति का अंश:-

|   | यमासाद्य निवर्तन्ते विकल्पाः सुखदुःखयोः।                    |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|   | विधि तथा                                                    |  |  |  |  |  |  |
|   | पवित्रारोहणश्चैव प्रतिष्ठाश्च॥<br>श्चर्थ                    |  |  |  |  |  |  |
| G | ासके। पाकर सुख दुःख के विचार दूर हो जाते हैं।               |  |  |  |  |  |  |
| 3 | े जारोहण च्यार स्थापन क्यारीका<br>नोत च्यारोहण च्यार स्थापन |  |  |  |  |  |  |

मूल

सैषा क्रमेण नित्यादिकम्मेस्मरणपद्धतिः। भवाब्धिमुत्तितीर्षूणां ... नौरिव निर्मिता॥

नेपाल दरबार के पुस्तकालय की, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री
 हारा सम्पादित, सूची ( १६०४ ) प्र० १६०-३१ ।

## अर्थ

थह नित्य कर्मीं के (याद) करने को नियमानुसार (विधि) पद्धित (मैंने), संसाररूपी समुद्र को पार करने की इच्छा वालों के लिये नाव की तरह, बनाई है।

मूल

यद्विप्रकीर्णः स्फुटार्थं नित्यादिकम्मे । तत् संगतश्च लघुवाप्यपरिस्फुटञ्च श्रीभाजदेवजगतीपतिनाभ्यधायि॥

# अर्थ

बिखरा हुआ ' ' ' साफ अर्थवाला, नित्य कर्म आदि ' ' ' ' ' साफ अर्थवाला, नित्य कर्म आदि ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' सिलता हुआ थे। ड्रा या साफ समम में नहीं आनेवाला, (जो कुछ भी इस पुस्तक में है ) वह सब राजा भोजदेव का कहा है।

### मूल

इति महाराजाधिराज श्रीभाजदेवविरचितायां सिद्धान्तसार-पद्धतौ जीर्शोद्धारविधिः समाप्तः।

### अर्थ

यहाँ पर महाराजाधिराज श्रीभोजदेव की बनाई सिद्धान्तसार पद्धति में जीर्थोद्धार विधि समाप्त हुई।

इस पुस्तक में अनेक विधियाँ दी गई हैं। जैसे :--

सूर्यपूजा-विधि, नित्यकर्म-विधि, मुद्रालच्च्या-विधि, प्रायश्चित्त-विधि, दीन्ता-विधि, साधकाभिषेक-विधि, आचार्याभिषेक-विधि, पाद्प्रतिष्ठा-विधि, लिङ्गप्रतिष्ठा-विधि, द्वारप्रतिष्ठा-विधि, हृत्प्रतिष्ठा-विधि, ध्वजप्रतिष्ठा-विधि, जीगोद्धार-विधि।

# समराङ्गण सूत्रधारः

विषय-शिल्प। अध्याय ८३, और श्लोक संख्या करीब ७०००। प्रारम्भ का अंश:-

मूल

देवः स पातु भुवनत्रयस्त्रधार-स्त्वां बालचन्द्रकलिकाङ्कितजूटकाटिः। पतत्समग्रमपि कारणमन्तरेण कात्स्न्यादस्त्रितमस्त्र्यत येन विश्वम्॥१॥

ऋर्थ

तीनों लोकों के। बनानेवाला वह कारीगर (Engineer), जिस की जटा चन्द्रमा की कला से शाभित है और जिसने यह सारा जगत् बग़ैर कारण और नक़शे के ही पूरी तौर से बना डाला है, तुम्हारी रचा करे।

मूल

देशः पुरं निवासश्च सभा वेश्मासनानि च । यद्यदीदृशमन्यच तत्तच्छ्रेयस्करं मतम् ॥४॥

अर्थ

देश, नगर, घर, सभा, मकान, आसन और ऐसे ही अन्य ( शुभ-लच्चण वाली ) वस्तुऐं कल्याण करनेवाली मानी गई हैं ।

मूल

वास्तुशास्त्रादृते तस्य न स्याञ्जल्यानिश्चयः। तस्माञ्जोकस्य कृपया शास्त्रमेतदुदीर्यते ॥५॥

<sup>ै</sup> यह प्रनथ गायकवाद श्रोरिययटल सीरीज़, बढ़ोदा, से दो भागों में प्रकाशित किया गया है।

# ऋथं

वास्तु (गृह निर्माण अथवा शिल्प) शास्त्र के बिना उन (पहले लिखी चीजों) के लद्मण का निर्णय नहीं हो सकता। इसीलिये लोगों पर कृपा करके यह शास्त्र कहा जाता है।

इस प्रन्थ के 'महदादि सर्गाध्याय' नामक चौथे श्रध्याय में पौराणिक ढंग पर सृष्टि की उत्पत्ति श्रौर 'मुवन केशाध्याय' नामक पाँचित्र श्रध्याय में भूगोल लिखा गया है। वहाँ पर पृथ्वी की परिधि (Circumference) के विषय में लिखा है:—

मूल

मेदिन्याः परिधिस्तावद्योजनैः परिकीर्तितः । द्वात्रिंशत्केाटयः षष्ठिर्लन्नाणिपरिधिः न्नितेः ॥३॥

ऋर्थ

पृथ्वी की परिधि योजनों में कही है। इसकी परिधि ३२ करोड़, ६० लाख योजन १ की है।

'सहदेवाविकार' नामक छठे अध्याय में लिखा है कि सत्ययुग में देवता और मनुष्य (तथा खियाँ और पुरुष) एक साथ विना घरों के ही रहा करते थे। उस समय:—

मूल

पकोऽग्रजनमा वर्णोऽस्मिन् वेदो ऽभूदेक पव च। ऋतुर्वसन्त पवैकः कुचुमायुघवान्धवः ॥१२॥

अर्थ

उस समय (पृथ्वी पर) अकेला ब्राह्मणवर्ण, एक वेद और क/मरेव की उत्तेजन देनेवाला, एक वसन्त ऋतु ही था।

श्रीजन ४ कोम का होता है। इस हिसाब से पृथ्वी, की परिधि
 अरब, ३० करोड़, ४० लाख केस की होगी।

परन्तु कुछ काल बाद मनुष्यों द्वारा होने वाले अपने निरादर कें। देखकर देवता लाग स्वर्ग कें। चले गए और जाते हुए 'कल्पवृत्त' कें। भी अपने साथ ले गए। इससे पृथ्वी निवासी लोगों के खाने का सहारा जाता रहा। इसी अवसर पर पृथ्वी से 'पर्पटक' (एक औषघि विशेष) की उत्पत्ति हुई। यह देख कुछ दिन लोगों ने उसी से उदर-पूरणा की। परन्तु थोड़े ही समय में वह भी नष्ट हो गया। इसके बाद बरौर बोये चावलों की उत्पत्ति हुई। यह खाने में बहुत ही स्वादवाले प्रतीत हुए। इसीसे लोग इनके नष्ट होने से बचाने के लिये इनका संग्रह और इनके खेत तैयार करने लगे। इससे उनके चित्त में लोभ, क्रोध और खियों के लिये आपस में लड़ने लगे। धीरे धीरे उन्होंने कल्पवृत्त के आकार पर अपने रहने के लिये अलग अलग घर आदि भी बनाने शुरू कर दिए।

'वर्णाश्रम प्रविभाग' नामक सातवें ऋध्याय में लिखा है कि इसके बाद उनमें ऋमन चैन बनाए रखने के लिथे ब्रह्मा ने उनका पहला राजा पृश्च के। बनाया । इसी पृश्च ने ४ वर्णों और ४ आश्रमों की स्थापना की; जैसा कि ऋगो दिए श्लोकों से प्रकट होता हैं:—

#### मूल

ततः सचतुरो वर्णनाश्रमांश्च व्यभाजयत् । तेषु ये देवनिरताः स्वाचाराः संयतेन्द्रियाः ॥६॥ स्रयश्चावदाताश्च ब्राह्मणास्तेऽभवंस्तदा । यजनाष्ययनेदानं याजनाष्यापनार्थिताः ॥१०॥ धर्मस्तेषां विमुच्यान्त्यां स्त्री तुल्याः ज्ञत्वैश्ययोः ।

#### अथ

इसके बाद पृथु ने चार वर्ण श्रीर चार श्राश्रम बनाए। उस समय लोगों में से जो देवताश्रों में भिक रखनेवाले, श्रच्छे श्राचरणवाले, इन्द्रियों का दमन करनेवाले, विद्वान श्रीर गुणी, थे वे ब्राह्मण हो गए। इनका काम—यज्ञ करना, पढ़ना, दान देना, यज्ञ करवाना, पढ़ाना श्रीर दान लेना हुआ। इनको शूद्रवर्ण के छोड़कर चत्रिय श्रीर वैश्य वर्ण में विवाह करने का श्राधकार भी दिया गया।

मूल

येतु शूरा महोत्साहाः शरणया रक्षक्माः ॥११॥ द्रुढ्यायत देहाश्च क्तियास्त इहाभवन् । विक्रमो लोकसंरक्षा विभागो व्यवसायिता ॥१२॥ प्रतेषामयमप्युको धर्मः शुभक्तोदयः।

श्रर्थ

जो बहादुर, उत्साही, शरण देने और रत्ता करने में समर्थ, मजबूत और लंबे शरीरवाले थे, वे इस संसार में ज्ञत्रिय हुए। उनका काम ब्राह्मणों के लिये बतलाए कामों के श्रालावा बहादुरी, लोगों की रत्ता, उनके नियमों (हिस्सें श्रादि) का प्रबन्ध, और उद्योग करना हुआ।

मूल

निसर्गान्नैपुणं येषां रितवित्तार्जनं प्रति ॥१३॥ श्रद्धादाक्ष्यद्यावत्ता वैश्यांस्तानकरोदस्ती । चिकित्सा कृषिवाणिज्ये स्थापत्यं पश्चपोषणम् ॥१४॥ वैश्यस्य कथितो धर्मस्तद्वत् कर्म च तैजसम् ।

## अर्थ

जो स्वभाव से ही चतुर थे श्रीर धन कमाने की लालसा रखते थे, तथा विश्वास, फुर्ती, श्रीर दयावाले थे, उनको उसने वैश्य बनाया। इनका काम इलाज, खेती, ज्यापार, कारीगरी, पशुपालन श्रीर धातु की चीज़ें बनाना रक्खा।

<sup>ै &#</sup>x27;कर्म च तैजसम्' का अर्थ (चित्रयों का सा ) बहादुरी का काम भी हो सकता है।

मूल

नातिमानभृतो नाति शुचयः पिशुनाश्च ये ॥१५॥ ते शृद्धजातयो जाता नाति धर्मरताश्च ये। कलारम्भोपजीवित्वं शिल्पिता पशुपोषणम् ॥१६॥ वर्णत्रितयशुश्रुषा धर्मस्तेषामुदाहृतः।

## अर्थ

अपनी इज्जतका खयाल न रखनेवाले, पूरी तौर से पवित्र न रहने वाले, चुगलखोर और धर्म की तरफ से वे परवाह लोग, शूद्र जातियों में रक्खे गए। करतव दिखला कर और मुख से खास तौर की आवाजें निकाल कर पेट पालना, कारीगरी, पशुपालन और ब्राह्मण, चित्रय, तथा वैश्य इन तीनों वर्णों की सेवा करना, उनका काम रक्खा।

इससे ज्ञात होता है कि राजा भोज के मतानुसार यह चातुर्वर्ष्य का विभाग जन्म से न होकर गुण, कर्म, श्रीर स्वभाव से ही हुआ था।

अगले ष्रध्याय में भूमि की परीचा के तरीके बतलाकर फिर नगर, प्रासाद, आदि के निर्माण की विधियाँ बतलाई हैं।

इकतीसवें 'यन्त्र विधानाध्याय' में अनेक तरह के यंत्रों (मशीनों) के बनाने के उसूल मात्र दिए हैं। वहीं पर प्रारम्भ में यन्त्र की परिभाषा इस प्रकार लिखी हैं:—

### मूल

यद्गच्छाया वृत्तानि भूतानि स्वेन प्रवर्त्मना । नियम्यास्मिन् नयति यत् तदु यन्त्रमिति कीर्तितम् ॥३॥

#### अर्थ

अपनी इच्छा से अपने रास्ते पर चलते हुए भूतों ( पृथ्वी, जल, आदि तत्वों ) के। जिसके द्वारा नियम में बाँधकर अपनी इच्छानुसार चलाया जाय उसे यन्त्र ( मशीन ) कहते हैं। श्रागे यंत्र के मुख्य साधनों के विषय में लिखा है:— मूल

तस्य बीजं चतुर्घास्यात् त्तितिरापोऽनलोऽनिलः । श्राश्रयत्वेन चैतेषांवियद्ण्युपयुज्यते ॥५॥ भिन्नः स्तश्रयौरुक्तस्ते च सम्यङ् न जानते । प्रकृत्या पार्थिवः स्तस्त्रयी तत्र क्रिया भवेत् ॥६॥

# अर्थ

उस यन्त्र के लिये पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इन ४ चीजों की खास जरूरत हैं। इन चारों तत्वों का आश्रय होने से ही आकाश की भी उसमें आवश्यकता होती है। जिन लोगों ने पारे के इन तत्वों से भिन्न कहा है वे ठीक तौर से नहीं सममें हैं। वास्तव में पारा पृथ्वी का ही भाग है और जल, वायु और तेज, के कारण ही उसमें शक्ति उत्पन्न होती है।

## उसी अध्याय में लिखा है:—

मूल

एतत्स्वबुद्ध्येवास्माभिः समग्रमपि कल्पितम् ॥८३॥ श्रग्रतश्च पुनवर्भमः कथितं यत्पुरातनैः ।

**% %** 

बीजं चतुर्विधमिह प्रवद्गित यंत्रे-ष्वस्भोग्निमूमि पवनैर्निहितैर्यथावत्।

# अर्थ

यह सब हमने अपनी बुद्धि से ही सोचा है। आगे हम अपने से पहले के लोगों का कहा बतलाते हैं।

यन्त्र में जल, श्राग्नि, पृथ्वी, श्रीर पवन, इन चारों का, ठीक तौर से, यथास्थान रखना ही उसके ४ तरीके हैं। भाज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के प्रनथ

इसके बाद यन्त्रों के भेद गिनाए हैं :-

मूल

स्वयं वाहकमेकंस्यात्सकृत्येर्यं तथा परम्। श्रन्यद्गतितं वाद्यं वाद्य मन्यस्वदूरतः ॥१०॥ स्वयं वाद्यमिहोत्कृष्टं हीनं स्यादितरत्रयम्।

## अर्थ

पहला श्रपने श्राप चलने वाला, दूसरा एक बार चलाने देने से चलने वाला, तीसरा दूर से गुप्त शिक्त द्वारा चलाया जानेवाला, श्रीर चौथा पास खड़े होकर चलाया जानेवाला। इनमें श्रपने श्राप चलने वाला यन्त्र श्रन्य तीनों यन्त्रों से श्रेष्ठ है।

श्रागे यन्त्र की गति के विषय में लिखा है :-

मूल

पका स्वीया गतिश्चित्रे वाह्येन्या वाहकाश्चिता। श्चरघट्टाश्चिते कीटे दृश्यते द्वयमप्यदः ॥१३॥ इत्थं गतिद्वयवशाद् वैचित्र्यं कलपयेत्स्वयम्। श्चलत्तता विचित्रत्वं यस्माद्यन्त्रेषु शस्यते ॥१४॥

## अर्थ

एक तो यन्त्र की अपनी गित होती है, श्रौर दूसरी उसके जिस्यें से उत्पन्न हुई उस वस्तु की जिसमें वह यन्त्र लगा रहता है। चलते हुए रहट पर स्थित कीड़े में दोनों गितयाँ दिखाई देती हैं।

इस प्रकार दो गितयों के होने से यन्त्र बनानेवाला उनमें अनेक विचित्रताएँ पैदा कर सकता है। यन्त्रों में कारण ( मशीन ) का छिपा रहना, श्रौर विचित्रता ही प्रशंसा का कारण है। श्रागे यन्त्र बनाने के स्थूल नियमों के विषय में लिखा है :-

#### मूल

ं भार गोलक पीडनम् ॥२५॥ लम्बनं लम्बकारे च चक्राणि विविधान्यपि । श्रयस्ताम्नं च तारं च त्रपुसंवित्ममर्दने ॥२६॥ काष्ठं च चर्म वस्त्रं च स्ववीजेषु प्रयुज्यते ।

## अर्थ

: भारी गोले के दबाव का, लटकने वाले यंत्र में लटकन (Pendulum) का, अपनेक तरह के चक्रों (पहियों) का, लोहे, ताँबे, चाँदो, और सीसे, का तथा लकड़ी, चमड़े और कपड़े का प्रयोग उचित रूप से तत्वों के साथ किया जाता है।

त्रागे यन्त्रों के द्वारा बनी हुई वस्तुश्रों का उल्लेख करते हुए लिखा है:—

#### मूल

यन्त्रेण किलतो हस्ती नदद्दगच्छन्प्रतीयते।

ग्रुकाद्याः पित्तिणः क्रुप्तास्तालस्यानुगमानमुद्धः ॥७३॥
जनस्य विस्मयकृतो नृत्यन्ति च पठिन्त च।
पुत्रिका वा गजेन्द्रो वा तुरगो मर्कटोऽपि वा ॥७४॥
वलनैर्वर्तनैर्मृ त्यंस्तालेन हरते मनः।

## अर्थ

यंत्र लगा हुन्ना हाथी चिंघाड़ता हुन्ना न्नौर चलता हुन्ना प्रतीत होता है। इसी प्रकार के तोते, न्नादि पत्ती भी ताल पर नाच न्नौर बोल कर देखनेवालों के। न्नारचर्य में डालते हैं; तथा पुतली, हाथी, घोड़ा अथवा बन्दर न्नपने न्नाहों का संचालन कर लोगों को खुश कर देते हैं।

# आगे विमान बनाने के दो तरीके लिखे हैं :-

मूल लघुदारुमयं महाविहङ्ग दूढसुश्लिष्टतनुं विधाय तस्य। उदरे रसयन्त्रमादधीत ज्वलनाधारमधोस्य चाग्निपूर्णम् ॥६५॥ तत्रारुढः पुरुषस्तस्य पद्म-इन्द्रोच्चलप्रोजिसतेनानलेन सुप्तस्यान्तः पारदस्यास्य शक्त्या चित्रं कुर्वक्रम्बरे याति दूरम् ॥१६॥ इत्थमेवसुरमन्दिरतुल्यं सञ्चलत्यलघुदारुविमानम् श्राद्धीत विधिना चतुरान्त-स्तस्य पारदभृतान् दूढ्कुम्भान् ॥६७॥ श्रयः कपालाहितमन्दवह्नि-प्रतप्ततत्कुम्भभुवागुणे व्योम्रोक्तिगत्या भरणत्वमेति सन्तप्तगर्जद्रसराजशक्या ॥६=॥

#### अर्थ

हलकी लकड़ी का बड़ा सा पची बनाकर उसके पेट में पारे का यन्त्र लगावे और उसके नीचे अग्नि का पात्र रक्खे। परन्तु पची के शरीर के जोड़ पूरी तौर से बन्द और मज़बूत बनाने चाहिए। उस पर बैठा हुआ पुरुष, पची के परों के हिलने से तेज हुई आँच की गरमी द्वारा उड़नेवाले पारे की शक्ति के कारण आकाश में दूर तक जा सकता है। इसी तरह लकड़ी का देव-मन्दिर की तरह का बनाया हुआ बड़ा विमान भी आकाश में उड़ सकता है। चतुर पुरुष उस विमान के भीतर पारे से भरे मजबूत घड़े कायदे से रखकर उनके नीचे लगाए हुए लोहे के कूँडे में की आग से उनको धीरे धीरे गरम करे। ऐसा करने से बह विमान घोर गर्जन करता हुआ आसमान में उड़ने लगता है।

परन्तु उक्त पुस्तक में इन यंत्रों की पूरी रचना नहीं लिखी गई है। उसके बावत प्रन्थकार ने लिखा है:—

मूल

यन्त्राणां घटना नोका गुप्त्यर्थं नाज्ञतावशात्॥७६॥ तत्र हेतुरयं ज्ञेयो व्यक्ता नैते फलप्रदाः। कथितान्यत्र बीजानिः ।। ॥८०॥

अर्थ.

यंत्रों के बनाने की पूरी विधि की जानकारी होने पर भी उसे गुप्त रखने के लिये ही इस पुस्तक में नहीं लिखा है। इसका कारण इस विषय का हमारा खड़ान नहीं है।

सर्वसाधारण के इन यंत्रों की विधि की जान लेने से इनका महत्व नष्ट हो जाता। इसी से यहाँ पर इनके बीज (उसूल) ही बतलाए हैं।

समक्त में नहीं आता कि एक तो जब पारा जल से १३'६ गुना भारी होता है, और उसके भाप बनने में भी जलके भाप बनने से कहीं अधिक ताप की आवश्यकता होती है, तब भोजदेव ने वायुयानों आदि में जल की भाप के उपयोग की छोड़कर पारे की भाप का उपयोग क्यों लिखा है ?

दूसरा पारे से भरे लोहें के घड़े फूलकर अपने नीचे की हवा से हलके तो हो नहीं सकते। ऐसी हालत में जब तक यंत्र के भीतर की शिक्त का बाहर की शिक्त से संघर्ष न हो तब तक वह निरर्थक ही रहेगी। इसिल्ये जब तक घड़ों में भरे हुए पारे की भाप अपने स्थान से बाहर निकलकर आसपास की विपरीत शिक्त से टक्कर नहीं ले, तब तक वह

यन्त्र का संचालन नहीं कर सकती। सम्भव है इसी लिये भोजदेव ने 'त्रादधीत विधिना चतुरोन्तः' (ऋो० ९७) में 'विधिना' शब्द का प्रयोग किया है।

आगे यंत्रों के बनाने में कारीगर के लिये इतनी बातें आवश्यक बतलाई हैं :--

> मूल षारम्पर्यं कौशलं सापदेशं शास्त्राभ्यासा वास्तुकर्मोद्यमाधीः। सामग्रीयं निर्मला यस्य से १६६म-श्चित्राएयेवं वेत्ति यन्त्राणि कर्तम् ॥८९॥

आश

खानदानी पेशा, उपदेश (तालीम) से आई हुई चतुरता, यंत्र निर्माण पर लिखी गई किताबों का पढ़ना, कारीगरी के काम का शौक, श्रीर श्रक्तल, जिसमें ये बातें हों वही श्रमेक तरह के यंत्र बना सकता है। आगे और भी अनेक तरह के यंत्रों के बनाने की विधियाँ दी हैं। उनमें से कुछ यहाँ पर उद्धत करते हैं:-

मूल

वत्तसन्धितमथायसयन्त्रं तद्वविधाय रसपूरितमन्तः। उच्चदेशविनिधापिततप्तं सिंहनाद्मुरजं<sup>२</sup> विद्धाति ॥३८॥

अर्थ

पारे से भरा लोहे का गोल और मजबूत जोड़ों वाला यंत्र वर्मा-

<sup>&#</sup>x27;विधिना—तरकीब से' जो तरकीब यहाँ पर गुप्त रक्खी गई है।

र भुरज एक प्रकार के ढोल का कहते हैं। यहाँ पर 'सिंहनाद्मुरजं' के प्रयोग का मंत्रसब स्पष्ट नहीं होता ।

कर श्रीर उसे ऊंची जगह रख कर गरम करने से सिंह की गर्जना के समान शब्द करने लगता है।

मूल

द्वग्नीवातलहस्तमकोष्ट बाह्रव्हस्तशाखादि सच्छिद्धं वपुरिखलं तत्सिन्धिषु खग्डशो घटयेत् ॥१०१॥ शिलष्टं कीलकविधिना दारुमयं सृष्टचर्मणा गुप्तम् । पुंसोथवा युवत्या रूपं ऋत्वातिरमणीयम् ॥१०२॥ रन्ध्रगतैः प्रत्यङ्गं विधिना नाराचसङ्गतैः सूत्रैः । ग्रीवाचलनप्रसरणविकुञ्चनादीनि विद्धाति ॥१०३॥

ऋर्थ

लकड़ी की, आदमी या औरत की, सुन्दर रूपवाली, थोत मुर्ति बनाकर, उसमें आँखों, गरदन, हाथों, पहुँचों, मुजाओं, जंघाआं, अंगु-लियों, आदि के दुकड़ों को जोड़ों की जगह कीलों से इस प्रकार जोड़ दे कि वे आसानी से घूम सकें। इसके बाद उन जोड़ों को तैयार किए हुए चमड़े से मँद दे। इन जोड़ों के छेदों की कमानियों में लगे तागों के सहारे यह पुतली गरदन हिला सकती है अथवा अङ्गों के। फैला या सिकोड़ सकती है। (इसी प्रकार और भी अनेक काम कर सकती है।)

मूल:

दारुजिमभस्वरूपं यत् सिललं।पात्रसंस्थितं पिवति । तन्माहात्म्यं निगदितमेतस्ये।छ्राय तुल्यस्य ॥११५॥

लकड़ी का हाथी बरतन का पानी पी जाता है। उच्छाय यंत्र के समान ही इस यंत्र में भी यह तारीक है।

इसे साइफ़न (Cyphon) सिस्टम कहते हैं। यदि थोत हाथी बनाकर उसकी सुँड से पेशाव करने के स्थान तक आरपार छेद करदें और

१ जल के। ऊपर खींचनेवाला यंत्र।

इसके बाद श्रानेक तरह के फठवारों का उल्लेख किया गया है। वहीं पर नलों के जोड़ों को मजबूत करने की विधियाँ भी लिखी हैं:—

### मूल

लाचासर्जरसदृषन्मेषविषाणीत्थन्तृर्णसंमिश्रम् । श्रतसीकरञ्जतैलप्रविगाढो वज्रलेपः स्यात् ॥१३१॥ दृढसन्धिबन्धहेतोः स तत्र देयो द्विशः कदाचिद् वा । श्राणवत्कलाश्लेष्मातकसिक्थकतैलैः प्रलेपश्च ॥१३२॥

# अर्थ

लाख और साल वृत्तके रस को पत्थर और मैंढे के सींग के चूर्ण में मिलाकर अलसी और करंज के तेल में गाढ़ा लेप बनाले । यह 'बजलेप' हो जायगा।

जोड़ों की मजबूती के लिये इसके दो लेप तक लगाए जा सकते हैं। अथवा सन की छाल, लसौड़ा, मोम और तेल से उसपर लेप करे।

हाथी के पेट में पूरी तौर से जल भर कर उसकी सुँड के। किसी पानी से भरे पात्र में हुबो दें तो उस पात्र में के पानी की सतह पर के हवा के दबाव के कारण वह सारा पानी हाथी की सुँड में चड़कर उसके पेशाब के स्थान से निकल जायगा।

मधुरा का वासुदेव प्याला भी इसी उसूल पर बनाया जाता है। परन्तु पहले हाथी के पेट में इतना पानी भरा जाय कि वह उसकी सूँद से लेकर पेशाब करने के स्थान तक श्रद्धी तरह से भर जाय, बीच में बिलकुल खाली स्थान न रहे। इसके बाद उसकी सूँद की पानी में डुबोते समय भी दोनों छिद्रों पर उँगली रखकर उसे पहले ही खाली न होने दिया जाय। इस प्रकार उसकी सूँद के पानी में डुबने पर उस पात्र का सारा पानी सूँद से होकर उसके मूत्र स्थान से निकल जायगा।

आगे के अध्यायों में गज-शाला, अश्व-शाला, अनेक तरह के महल, और मकान, आदि बनाने की विधियाँ कही गई हैं। इस प्रकार इस छपी हुई पुस्तक के पहले भाग में ५४ और दूसरे में २९ अध्याय हैं।

यन्थ समाप्ति का श्रंश:-

मूल

उरोर्घयोगात् पार्श्वार्घयोगाच क्रमशः स्थितौ । पतौ विद्वान् विजानीयादुरः पार्श्वार्धमगडलौ ॥

ऋथं

आधी छाती और आधे पार्श्वी से चिपका कर रक्खे हुए हाथों को 'चर:पार्श्वार्धमण्डल' जाने।

छपी हुई प्रति में यहीं पर पुस्तक समाप्त हो गई है। इसके बाद का प्रन्थ का कितना अंश छूट गया है यह कहना, जब तक पुस्तक की अन्य लिखित प्रति न मिले, तब तक असम्भव है। परन्तु प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर मिलने वाली 'इति महाराजाधिराज श्रीभोजदेव विरचिते समराङ्गण सूत्र धारनाम्नि वास्तुशास्त्रे : : ' इस अध्याय समाप्ति की सूचना के पुस्तकान्त में न होने से अनुमान होता है कि सम्भवतः आगे का कुछ न कुछ अंश तो अवश्य ही नष्ट हो गया है।

युक्ति कल्पतरः

इसकी श्लोकसंख्या २०१६ है।

प्रारम्भ का अंश :--

मृत विश्वसर्गविधौ वेधास्तत्पात्तयति या विसुः । तदत्ययविधावीशस्तं वन्दे परमेश्वरम् ॥

<sup>े</sup> बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, और राजेन्द्रलाल मिन्न द्वारा संपादित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २, ५० १५६।

अर्थ

जो दुनिया को पैदा करते विद्या का, पालन करते समय विद्या का, और नाश करते समय शिव का, रूप धारण करता है उस परवहा परमेश्वर को नमस्कार है।

मूल

कं सानन्दमकुर्वाणः कं सानन्दं करोति यः। तं देवजुन्दैराराष्यमनाराष्यमहं भजे॥

#### अर्थ

( इस श्लोक के पूर्वार्ध में जवाब सवाल का चमत्कार रक्खा गया है।) (प्रश्न) वह किसको दुखी करके किसको सुखी करता है ? ( उत्तर ) कंस को दुखी करके ब्रह्मा को सुखी करता है।

(इसके उत्तरार्ध में विरोधालंकार रक्खा गया है,) वह आराध्य होकर भी अनाराध्य है। (परन्तु इसका अर्थ इस प्रकार होगा कि) वह देवताओं से आराधना करने लायक है। परन्तु आदमी उसकी आराधना पूरी तौर सं नहीं कर सकते, ऐसे उस ( कृष्ण ) को मैं भजता हूँ।

मुल

नमामि शास्त्रकर्तृणां चरणानि मुहुमुँहुः । येषां वाचः पारयन्ति श्रवणेनैव सज्जनान् ॥

## अर्थ

उन शास्त्र-कर्तात्रों के चरणों को मैं बार बार नमस्कार फरता हूँ जिनके वचन, सुनने मात्र से ही, भले आदिमियों को (भवसागर से) पार कर देते हैं।

> मूल नानामुनिनिवन्धानां सारमाञ्ज्य यस्ततः । तनुते भोजनृपतियु किकल्पत**ं मुदे** ॥

#### अथं

राजा भोज, अनेक मुनियों के रचे प्रन्थों के सार को लेकर बड़े यत्न से, इस युक्ति कल्पतर को (अपनी या विद्वानों की) प्रसन्नता के लिये बनाता है।

समाप्ति का अंश:-

यानं यत् लघुभिवृ त्तेवृ त्यानं तदुच्यते । जन्तुभिः सलिले यानं जन्तुयानं प्रचत्तते ॥

ऋर्थ

हलके वृत्तों से जो सवारी बनाई जाती है उसे वृत्तयान कहते हैं। जीवां पर बैठकर पानी में चलने को जन्तुयान कहते हैं।

> मूल बाहुभ्यांवारि ''ज्जन्येषु न निर्णयः।

> > अर्थ

दोनों हाथों से पानी ' ' उससे पैदा होनेवालों का निर्णय नहीं है।

मूल

इति युक्तिकलपतरौ निष्पादयानोदेशः।

अर्थ

यहाँ पर 'युक्तिकल्पतरु' में बिना पैर की सवारी का विषय समाप्त हुआ।

इस प्रन्थ में श्रमात्यादि-बल, यान, यात्रा, विप्रह, दूत-लल्गा, हैंध, द्गड, मन्त्रि-नीति-युक्ति, द्रन्द्व-युक्ति, नगरी-युक्ति, वास्तु-युक्ति, राजगृह-युक्ति, गृह-युक्ति, श्रासन-युक्ति, छत्र-युक्ति, ध्वज-युक्ति, उपकरण-युक्ति, श्रासन-युक्ति, छत्र-युक्ति, ध्वज-युक्ति, उपकरण-युक्ति, श्रालङ्कार-युक्ति, हीरक-परीत्ता, विद्रुम-परीत्ता, प्रवाल-परीत्ता, मुक्ता-परीत्ता, वैदूर्य-परीत्ता, इन्द्रनील-परीत्ता, मरकत-परीत्ता, छत्रिमाकृत्रिम-परीत्ता, कर्केतन-परीत्ता, भीष्ममणि-परीत्ता, क्षिराख्य-परीत्ता, स्फटिक-परीत्ता, खद्भ-परीत्ता, गजादि-परीत्ता, श्रादि श्रनेक विषय दिए हैं।

# चम्पूरामायगाम् '

इस प्रनथ के पहले के पाँच काएड तो राजा भोज ने बनाए थे श्रीर छठा ( युद्ध ) काएड लदमएसिएर ने बनाया था।

यन्थ के प्रारम्भ का अंश:-

मूल
लक्ष्मीं तनोतु नितरामितरानपेल—
मङ्बिद्धयं निगमशाखिशिखाप्रवालम् ।
हैरम्बमम्बुरुहडम्बरचौर्यनिघ्नं
विद्याद्विभेदशतधारधुरंधरं नः ॥१॥

अर्थ

वेदरूपी दृत्त की शिखा (उपनिषद्) के नये पत्ते के समान (वेदान्तवेदा), कमल की कान्ति का अपहरण करने वाले, विव्ररूपी पर्वतों को नष्ट करने में वज्र समान, और किसी की अपेता न रखने वाले, गरापित के दोनों चरण हमारी लक्सी की दृद्धि करें।

मूल

गद्यानुबन्धरसिमिश्रितपद्यस्कि— हृद्याहि वाद्यकलया कलितेव गीतिः। तस्माह्यातु कविमार्गजुषां सुखाय चम्पूप्रबन्धरचनां रसना मदीया॥

## अर्थ

मेरी जिह्वा, किवयों के मार्ग को श्रङ्गीकार करने वालों के सुख के लिये, वाजे के साथ होने वाले गाने के समान गद्य के रस से मिली हुई श्रौर सुन्दर पद्यों के कथन से सुशोभित, 'चम्पूरामायण' की रचना को धारण (तैयार) करे।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> यह अंथ रासचन्द्र बुधेन्द्र की टीकासहित छुप चुका है।

सुन्दरकाण्ड का घ्यन्तिम श्लोक :--

मूल

देव ! तस्याः प्रतिष्ठासूनसूनाशैकपालितान् । मुद्रियत्वा प्रपन्नोहं तवाभिज्ञानमुद्रया ॥

## अर्थ

हे देव! मैं निकलने की इच्छावाले, परन्तु आपके मिलने की आशा से कके हुए, सीता के प्राणों को, आपको अभिज्ञानमुद्रा (अंगूठी) से अंदर बंद करके हाजिर हुआ हूँ। अर्थात्, सीता को आप का सन्देश देकर आया हूँ।

मृल

इति श्री विदर्भराजविरचिते <sup>१</sup> चम्पूरामायणे सुन्दर काण्डः समाप्तः ।

श्रथं

यहाँ पर विदर्भराज की बनाई 'चम्पूरामायण' में सुन्दरकारड समाप्त हुआ।

> लक्ष्मणसूरि-कृत युद्धकारड के अवतरण :— प्रारम्म का श्रंश :—

> > मूल

भोजेन तेन रचितामिष पूरियष्य— कल्पीयसापि वचसा कृतिमत्युदाराम्। न ब्रीडितोऽहमधुना नवरब्रहार— सङ्गेन किंतु कृदि धार्यत एव तन्तुः॥२॥

अर्थ

भोज की उस श्रेष्ठ रचना को अपनी थोड़ी सी (या साधारण)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> यहाँ पर 'विदर्भराज' यह विशेषण सन्देहास्पद है।

रचना से पूरी करने में सुमें लज्जा नहीं है; क्योंकि नवोन रत्नों के हार के साथ हो तागा भी हृदय पर धारण कर लिया जाता है।

मूल

मुद्रामुद्रित जीवितां जनकजां मोहाकुलं राघवं चूडारलविलोकनेन सुचिरं निष्याय निष्याय च । प्रारंभे हृदि लक्ष्मणः कलयितुं पौलस्यविष्वंसनं धीरः पूरियतुं कथां च विमलामेकेन काएडेन सः ॥३॥

### अर्थ

श्रीरामचन्द्र की श्रॅंगूठी से रिवत जीवन वाली सीता का श्रौर (सीता की) चूड़ामिए के देखने से व्याकुल हुए श्रीराम का चिरकाल तक हृद्य में ध्यान करके धैर्यवाले लद्दमए ने एक ही बाए से रावए के मारने का श्रौर लद्दमणसूरि ने एक काएड लिखकर इस 'चम्पूरामायएं' के पूरा करने का इरादा कर लिया।

लङ्काकाएड की समाप्ति का श्रंश:-

मूल

साहित्यादिकलावता शनगर प्रामावतंसायिता श्रीगङ्गाधरधीरसिन्धुविधुना गङ्गाम्बिका सूचुना । प्राग्भोजोदितपञ्चकाराडविहितानन्दे प्रवन्धे पुनः कारडोलक्ष्मणसूरिणा विरचितः षष्ठोपि जीयाधिरम्॥

### अर्थ

साहित्य आदि की कला के। जानने वाले, 'शनगर' नामक शहर के आभूषण (निवासी) गंगाधर और गङ्गाम्बिका के पुत्र लह्मणसूरि ने,

<sup>9</sup> इस रवोक के 'बषमण' और 'कायह' शब्दों में कवि ने रवेष रक्ता है।

भोज के बनाए (विद्वानों के) आनन्द देनेवाले और पाँच काण्डोंवाले इस प्रन्थ में, छठा काण्ड बनाया । यह भी चिरकाल तक आनन्द देता रहे । परन्तु राजचूड़ामणि ने अपने बनाए 'काव्यदर्पण' में लिखा है :—

"यश्चैकाहाभोजचम्पोर्युद्धकागडमपूरयत्"

श्रथीत्—जिसने एक दिन में ही भोज चम्पू के 'युद्धकाएड' को पूर्ण कर दिया। नहीं कह सकते कि लेखक का इससे क्या तात्पर्य है। इसने लक्ष्मणसूरि के बनाए 'भोजचम्पू' (चम्पूरामायण) के युद्धकाएड की ही पूर्ति की थी श्रथवा एक नया ही युद्धकाएड बनायाथा। कामेश्वर सूरि कृत 'चम्पूरामायण' की टीका में उक्ष पुस्तक का ही दूसरा नाम 'भोजचम्पू' भी लिखा है।

इस राजचूड़ामणि के पिता का नाम श्रीनिवास श्रीर दादा का नाम लदमोभवस्वामि भट्ट था, जो क्रुष्णभट्ट का पुत्र था।

इस प्रन्थ पर कई टीकाएँ हैं जिनका परिचय नीचे दिया जाता है:—

- (१) रामचन्द्र बुधेन्द्र की साहित्य मंजूषा नाम की टोका।
- (२) कहणाकर की लिखी टीका। यह टीका उसने कालीकट-नरेश विक्रम के कहने से लिखी थी।।<sup>२</sup>
  - (३) कामेश्वरसूरि-कृत 'विद्वत्कौतूह्ल' नाम की टीका। र यह

<sup>9</sup> श्रो कुणुस्त्रामीहारा सम्पादित गवर्नमेंट श्रोरियंटल मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २२, पृ० ६६१६।

<sup>े</sup> महामहोपाध्याय कुष्पुस्त्रामी शास्त्री द्वारा सम्पादित, गवर्नमेंट श्रोरि-यंटल मैन्युस्किष्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, सायह १ 'सी,' पृ० ४४४८।

<sup>&</sup>lt;sup>व</sup> महामहोपाध्याय कृप्युस्वामी शास्त्री हारा सम्पादित, रावर्णमेंट

भोज के लिखे भिन्न भिन्न विषयों के श्रन्थ टोका शायद केवल लङ्काकाण्ड पर ही लिखी गई थी। उसमें लिखा है:—

मूल

ष्ठं श्रीलदमणीयं विषमललितशब्दाभिरामं च कार्डम्॥ व्याकर्तुं यत्रकर्तुनिखिलबुधगणः सम्यतां साहसं मे॥

### **अ**र्थ

पिंडत लोग लदमण के बनाए कठिन श्रीर सुन्दर शब्दों से शोभित छठे काएड की व्याख्या करने का उद्योग करने वाले सुक्ते मेरे इस साहस के लिये चमा करें।

इसी 'चम्पूरामायण' का दूसरा नाम 'भोजचम्पू' भी था; जैसा कि इसी टीका के इस रलोक से प्रकट होता है:—

#### मूल

तस्य श्रीस्नुकामेश्वरकविरचिते योजने भोजचम्प्दाः विद्वत्कौतुह्लाख्ये समभवदमलो युद्धकाण्डः समाप्तः॥

### ऋर्थ

डंसके पुत्र कामेश्वर किव की बनाई 'भाजचम्पू' के। ठीक तौर से समभाने वाली 'विद्वत्कात्इल' नाम की टीका में युद्धकाण्ड समाप्त हुआ।

भ्रोरियंटल मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, मदास, की संस्कृत प्रस्तकों की सूची, भा० २, खबढ १ 'सी,' ए० २३७२, २३७४।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> यहाँ पर 'यतिभक्क' तृषण प्रकीत होता है।

- (४) नारायण की लिखी व्याख्या।
- (५) मानदेवकृत टीका। <sup>२</sup> यह मानदेव कालीकट का राजा था। इस टीका में लिखा है:—

मृल

ः समानदेवनुपतिभाजादितांसाम्प्रतं चम्पं न्याकुरुते ः ः

खर्थ

वह मानदेव राजा, भोज के बनाए चम्पू को, व्याख्या करता है। रामायण के उत्तरकाण्ड की तरह ही इस 'चम्पूरामायण' पर बाद में रामानुज ने 'उत्तर-रामायण चम्पू' लिखा था। व

### शृङ्गारमञ्जरी कथा

समाप्तिका श्रंश:-

मूल

इति श्रीमहाराजाधिराजपरमेश्वर श्रीभोजदेवविरचितायां श्रङ्कारमञ्जरोकथायां पद्मराककथानिका द्वादशी समाप्ताः

<sup>9</sup> महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शाखी द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट च्रोरियन्टल मैन्युस्किष्ट लाइब्रेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा०२, खगड १ 'ए,' पृ० १४३६, १४४०।

र महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित, गवर्नमेंट श्रोरि-यन्टल मैन्युस्किप्ट लाइब्रेरी, मदास, की संस्कृत पुलकों की सूची, भा० ३, खरह १ 'सी,' ए० ४०२१।

व महामहोषाध्याय कुपुस्वामी शाखी द्वारा सम्पादित गवर्नमें श्रेशि-थयटल मैन्युस्क्रिष्ट लाइबेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ७, खगड १ 'बी,' १० ४१३०।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> पुषिद्याक्रिया इचिडका, मा॰ १, पू॰ २३२ ।

### ऋथ

यहाँ पर महाराजाविराज परमेश्वर श्रीभाजदेव की बनाई शृङ्कारमञ्जरी कथा में १२वीं पद्मराक की कथा समाप्त हुई।

यह पुस्तक डाक्टर बूलर (Buhler) के । जैसलमेर पुस्तक भएडार से मिली थी।

# कूर्यशतकम् (दो)

एक शिला पर खुदे हुए इस नाम के दो प्राकृत काञ्य ई० स० १९०३ के नवंबर में धार से मिले थे। इनमें के प्रत्येक काञ्य में १०९ आर्या छंद हैं।

दोनों के प्रारम्भ में 'च्यों नमः शिवाय' तथा पहले काव्य की समाप्ति च्यौर दूसरे काव्य के प्रारम्भ के बीच—

'इति श्री महारा जाधिराज परमेश्वर श्रीभोजदेव विरचितं श्रविन कूर्माशतम्। मङ्गलं, महाश्रीः।'

### लिखा है।

ये दोनों काव्य शिला पर ८३ पंक्तियों में खुदे हैं। इनमें की २६ से ३८ तक की पंक्तियों के आगे के कुछ अचरों को छोड़कर बाकी की सब पंक्तियाँ अबतक सुरचित हैं।

शिला पर के अन्तर भी सुन्दर और साफ़ हैं। परन्तु पहले शतक

१ प्विज्ञाफ़िया इशिडका, भा० ८, प्० २४१, २६०।

र इनकी भाषा महाराष्ट्री मानी गई है। परन्तु उसमें श्रपभंश के रूप भी पाए जाते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> इन स्थानों पर 'श्रों' के पहले '९' इस प्रकार के श्रोङ्कार के चिह्न भी बने हैं।

के ६५वें स्रोक में 'चक्रम्मणमणमग्गो' के स्थान पर 'चम्मकणमणमग्गो' खुदा हुआ है।

पहले शतक में अनेक स्थानों पर शब्दों और भावों की समानता मिलती है। उदाहरण के लिये पहले शतक के ऋोक र २३ और २८; ३२ और ३३; ९८ और १०१ उद्धृत किए जा सकते हैं। इनमें का अधिकांश भाग एक ही है।

दन्तिकिरिपन्नपहिं देक्खावेक्खीप धारित्रा धरणी। वस्मक्षणमणमग्गे

निव्वडिश्रं पत्थ कुम्मस्स ॥६५॥

संस्कृतच्छाया:--

द्गितिकिरिपन्नगैर्द्धावेश्य घारिता घरणी।
चंक्रमणममार्गे निपतितमत्र कुर्मस्य॥
श्रन्य श्रश्चियों श्रादि के लिये देखो प्रिश्नित्रया इग्डिका, भा० =,

परिकतिउं न चइज्जइ श्रज्भवसात्रो हु पत्थ पुरिसाण । कुम्मस्स तं खुरू [श्रं] ववसात्रो सोहु पुण तस्स ॥२३॥ संस्कृतच्छाया :—

परिकतितुं न त्यज्यते श्रभ्यवसायः खलु श्रत्र पुरुषाणाम् । कूर्मस्य तत्खलु कपं न्यवसायः स खलु पुनस्तस्य ॥

परिकतिउं न चइज्जइ अज्ञावसाम्रो हु पत्थ पुरिसाण । कुम्मेण तं खु कलिम्रं हिम्रप वि हु जन्न सम्माइ ॥२८॥ संस्कृतच्छायाः—

परिकलितुं न त्यज्यते श्रभ्यवसायः खलु श्रत्र पुरुषाणाम् । कुर्मेण तत्बलु कलितं दृदयेपि खलु यन्न सम्माति ॥ इसी प्रकार स्रोक १० छीर ५५; १४ छीर १०१; ९३ और ९४ में भी बहुत कम भेद हैं। 'नय जाछो ने छ जिम्मिहिइ' यह स्रोक का चौथा पाद १० वें; १६ वें; ४८ वें; ५५ वें छौर ८५ वें; स्रोकों में छि विकृत रूप से मिलता है।

इन काव्यों के प्रारम्भ के श्लोकों में शिव की स्तुति की गई है। इसके बाद प्रथम काव्य में कूम्मीवतार की प्रशंसा है:—

मूल

कुम्मेण के। णु सरिसे। विणा विकज्जेण जेण एक्केण। जह निश्रसुहस्स पट्टी तहदिराणा भुत्रण भारस्स ॥५॥

संस्कृतच्छायाः—

कूर्में ण केानु सद्वरो विनापि कार्येण येनैकेन। यथा निज सुखस्य पृष्ठं तथा दत्तं भुवनभारस्य।

े पायाले मर्जातं खंधं दाऊण मुत्रण मुद्धरित्रं। तेण कमठेण सरिसा नय जात्रो नेत्र जिम्मिहिइ॥१०॥ संस्कृतच्छायाः—

पाताले मज्जनतं स्कन्धं दत्वा भुवनमुद्द्धतम् । तेन कमठेन सद्वशो न च जातो नैव जनिष्यते ॥

जात्रो सोचित्र बुचर जम्मो सहलो हुतस्स एकस्स । जस्स सरिच्छो भुत्रणे नय जात्रो नेत्र जम्मिहिह ॥५५॥

संस्कृतच्छाया:-

जातः स चैव उच्यते जन्म सफलं खलु तस्य एकस्य । यस्य सदशो भुवने न च जाते। नैव जनिष्यते ॥

र इसका उदाहरण ऊपर उद्धत श्लोक १० श्रौर ४४ में ही मिल जायगा।

#### श्रथं

उस कछुए (कूर्मावतार) की वरावरी कौन कर सकता है जिसने अपने सुख की पीठ देकर (छोड़कर) अकेले ही पृथ्वी के भार की भी पीठ दी (अर्थात् धारण किया)।

इस सारे काव्य में यही भाव दिखलाया गया है। परन्तु दूसरे काव्य में कवि ने राजा भाज के। कूम्मीवतार से भी अधिक मानकर उसकी प्रशंसा की है:—

### मूल

धरिण तुमं श्रद्द गरुई तुज्भ सयासात्रो कच्छुश्रो गरुश्रो। मोएण सोवि जित्तो गरुश्राहिम्बि श्रस्थि गरु श्रयरो॥१=॥

### संस्कृतच्छाया:--

धरिण ! त्वमति गुर्वी तव समाश्वासकः कच्छपो गुरुकः। भोजेन सोपि जितो गुरुतायामपि श्रस्ति गुरुकतरः॥

### ऋर्थ

हे पृथ्वी ! तू बहुत भारी (बड़ी ) है, श्रीर तुमे सहारा देने वाला कच्छप श्रीर भी बड़ा है। परन्तु भोज ने बड़ाई में उसका भी जीत लिया है। इसीलिये राजा भोज सब से बड़ा है।

इस द्वितीय काव्य में, अनेक स्थानों पर, स्वयं भोज के लच्य करके भी उसकी प्रशंसा की गई है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि उन काव्यों का कर्त्ता स्वयं भोज न होकर कोई अन्य किंव ही था।

धवलो से। चित्र बुचइ भर धारण वावडेहिं समयं पि।
 उच्चल्लइ जो हु भरं से। एको भोत्र तं चेत्र ॥५॥

यद्यपि इन काव्यों की कविता साधारण है, उसमें विशेष चमत्कार नजर नहीं आता, तथापि सम्भव है द्वितीय शतक में की गई अपनी प्रशंसा के देखकर ही भोज ने इन्हें अपनी कृति के नाम से अङ्गीकार कर। जिया हो और अपनी बनवाई पाठशाला में, शिला पर खुदवा कर, रखने की आज्ञा दे दी हो।

सरस्वतीक एठा भरणाम् १
यह भोजदेव का बनाया व्याकरण का प्रत्थ है।
यत्थ के प्रारम्भ का अंश:—

मृत प्रगम्येकात्मतां यातौ प्रकृतिप्रत्ययाविव । श्रेयः पदमुमेशानौ पदलक्ष्म प्रचक्ष्महे ॥

संस्कृतच्छाया:--

धवतः स चैव उच्यते भरधरणव्यापृतेषि समयेषि । उच्चातयित यः खलु भरं स एकः भाज ! त्वमेव ॥ \*

\*

इह अप्यस्स सयासा वक्भइ तहम्रं इमेण विहिएण ।

इह अव्यस्त सयासा बुक्भइ लहुअं इमेण विहिएण। भण चडइ के। इह गुणो भूवइ घरणीघरं तस्स ॥०॥

संस्कृतच्छाया:-

इह श्रात्मनः सकाशाद्बुष्यते लघुकं श्रनेन विधिना। भण चटति क इह गुणः भूपते ! धरणीं धरतः॥

(सम्भव है इन शतकों के प्राकृत छन्दों की संस्कृत 'च्छाया' में कहीं गजाती रह गई हो। विज्ञ-पाटक उसे सुधार लेने की कृपा करें।)

ै महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट श्रोरि यंद्रल मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, खरह 1 'बी', पु० ४८८०-८१।

### अर्थ

धातु ( Root ) और (उसमें लगे) प्रत्यय ( affix ) की तरह ( अर्थनारीश्वर रूप से ) मिले हुये पार्वती और शङ्कर की प्रणाम करके कल्याणकारी (सुप्तिङन्तरूप) पद के लक्षण (व्याकरण) की कहते हैं।

### मूल

श्रहज्ण्, ऋत्तक्, पश्रोङ्, पेश्रोच्, हयवरट्, लण्, अमङ्णनम्, भभञ्, घढधष्, जबगडदश्, खफछठथचटतव्, कप्य्, शषसर्, हल्। सिद्धिः क्रियादेलेकात्। भूवादिः क्रियावचने। धातुः। जुचुलुम्पा- दिश्च। सनाद्यन्तश्चाणिङः।

### ऋर्थ

'श्रइउए' से 'हल' तक के ज्याकरए के ये १४ सूत्र महादेव के डमरू से निकले हुए माने जाते हैं। किया श्रादि की सिद्धि लोगों के प्रयोगों के देखकर होती है। कियावाचक 'भू' श्रादि धातु कहलाते हैं। इसी प्रकार 'जु', श्रोर 'चुलुम्प', श्रादि भी धातु हैं। (ये सौत्र धातु हैं) जिनके श्रन्त में 'सन्' से लेकर 'शिङ्' तक के प्रत्यय हों ऐसे शब्द भी धातु हैं।

प्रनथ समाप्ति का अंश:-

#### मूल

श्रपदादौ पादा(दि)के वाक्ये । स्वरितस्यैकश्रुतौ सिद्धिः । श्रर्थ

'पद' श्रथवा 'पाद' के श्रादि में स्थित युष्मद् श्रस्मद् शब्दों के।
'ते' 'मे' श्रादि श्रादेश नहीं होते हैं। परन्तु वाक्य में ये श्रादेश विकल्प से होते हैं। एक श्रुति होने पर स्वरित के श्रादि का 'इक्' 'उदात्त' हो जाता है।

मूल

इति महाराजाधिराजपरमेश्वरभाजदेवविरचिते सरस्रतीकगठा-भरण नाम्नि न्याकरणेऽष्टमोऽभ्यायः समाप्तः।

### खर्थ

यहाँ पर महाराजाधिराज, परमेश्वर, भोजदेव के बनाए 'सरस्वती कएठाभरण' नामक व्याकरण में आठवाँ अध्याय समाप्त हुआ।

# राजमार्तएड नाम योगसारसंग्रह

इसमें अनेक तरह के तैल औषधि आदि का निरूपण किया गया है। इसकी श्लोक संख्या ५६० है।

प्रारम्भ का अंश:-

मूल

नीलस्निग्धगिरीन्द्रजालकलतासम्बद्धबद्धस्पृदः। चन्द्रांग्रुचुतिग्रुअदंष्ट्रबद्नः प्रोत्सर्पदुप्रश्वनिः। लीलोद्रेककरप्रवाहदलितोद्दामद्विपेन्द्रः श्रिथं दिश्याद्वोग्निशिखापिशङ्गनयनश्चग्डीशपञ्चाननः।

### अर्थ

नीली और विकनी हिमालय की लताओं के जाल में रहने वाला, चंद्रमा की किरणों के समान उज्ज्वल डाढ़ों से शोभित मुखवाला, घोर गर्जन करने वाला, खेल में ही, पंजे के प्रहार से बड़े बड़े हाथियों की मस्ती को भगाने वाला, और आगकी लपट की सी लाल आँखों वाला, पार्वती-पति पाँच मुखों वाला, महादेव तुम्हें धनवान करे।

<sup>9</sup> बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, श्रीर राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा संपादित, संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २, ५० १११।

इस श्लोक में 'पंचानन' में श्लेष [रखकर महादेव श्रौर सिंह में समानता दिखलाई गई है।

महादेव और सिंह दोनों ही हिमालय के लता कुंजों में रहते हैं।
महादेव की चन्द्रकला और सिंह की डाढ़ एक सी प्रतीत होती है। दोनों
कुछ होने पर घोर गर्जन करते हैं। सिंह हाथी के। मार देता है और
महादेव ने 'गजासुर' की मारा था। महादेव की आँखें, नरों से या कोध
से, और रोर की स्वभाव से या कोध से लाल रहती हैं।

### मूल

द्वृष्ट्वा रेगौः समग्रैर्जनमवशिममं सर्व्वतः पीड्यमानं योगानां संग्रहे।ऽयं नृपतिशतिशरोधिष्ठिताञ्चेन राज्ञा । कारुएयात् सन्निबद्धः स्फुटपदपदवीसुन्दरोद्दामवन्द्ये-वृ चैरुद्दवृत्तशत्रुप्रमथनपदुना राजमार्तगडनामा ॥

### ऋर्थ

सैकड़ों राजाओं द्वारा श्रादरणीय श्राज्ञा वाले, श्रौर शत्रुश्रों का नाश करने में चतुर, राजा भोज ने संसारी जीवों का, सब तरफ से रोगों से, पीड़ित श्रौर विवश देखकर, तथा उनपर दया करके सुन्दर छन्दों वाला, 'राजमार्तंड' नामक यह योगों का संग्रह लिखा।

समाप्ति का अंश:-

मृत समस्तपाथोनिधिवीचिसञ्चय-प्रवर्तिताम्दोत्तनकेतिकीर्तिना । प्रकाशिते। भेाजनुपेण देहिनां हिताय नानाविधये।गसंप्रहः॥

अर्थ

जिसका यश तमाम समुद्रों की तरंगों से खेलता है, (अर्थात

चारों तरफ फैला हुआ है ), ऐसे राजा भोज ने लोगों के फायदे के लिये अनेक तरह के योगों का संग्रह प्रकाशित किया।

### मूल

महाराज श्रीभाजराजविरचिता राजमार्तग्डनामयागसार-संग्रहः समाप्तः।

### द्मर्थ

यहाँ पर श्रीभोजराज का बनाया 'राजमार्तरुख' नामक योगसार संग्रह' समाप्त हुआ।

### तत्वप्रकाशः

विषय पशुपतिपाश-निरूपगा या शैव-दर्शन । श्लोक संख्या ९५ ।

प्रारम्भ का अंश:-

#### मूल

चिद्वघन पके। न्यापी नित्यः सततोदितः प्रभुः शान्तः। जयति जगदेकबीजं सर्वानुत्राहकः शम्भुः॥

#### अर्थ

श्रेष्ठ ज्ञानवाला, श्रकेला, सब जगह ज्याप्त, नित्य, हर समय प्रकाशमान, सब का स्वामी, शान्तरूप, जगत्, की उत्पति का कारण, श्रीर सब पर कृपा करनेवाला, ऐसा महादेव सब से श्रेष्ठ है।

<sup>9</sup> बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, और राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा संपादित, इस्तलिखित संस्कृत प्रस्तकों की सूची, नं० १, ए० ८६।

समाप्ति का अंश:-

मूल

यस्याखलं करतलामलकक्रमेण देवस्य वस्कुरत चेतस वश्वजातम्। श्रीभाजदेवनृपतः स श्वागमार्थे तत्त्वप्रकाशमसमानमिमं व्यथत्त ॥३५॥

### अर्थ

जिस राजा भोजदेव के चित्त में तमाम जगत् की बातें हाथ में रक्खे हुए आँवले की तरह प्रकट रहती हैं, उसी ने शैव सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखनेवाले इस 'तत्व प्रकाश' नामक अपूर्व प्रन्थ की बनाया है। इस प्रन्थ पर अघोर शिवाचार्य की बनाई टीका भी मिली है। १

## सिद्धान्तसंग्रहविष्टतिः र

यह भोज के बनाए 'सिद्धान्तसंप्रह' की टीका है। इसके कर्ता का नाम सोमेश्वर था। इसका मैटर ९२२ श्लोकों का है, और इसका सम्बन्ध शैवमत से है।

प्रारम्भ का अंश:-

मूल

सोमं सोमेश्वरं नत्वा सोम सोमाई घारिणम्। सोमेश्वरेण विवृतो भोजसिद्धान्तसंत्रहः॥

१ महामहोपाध्याय कुष्पु स्वामी संपादित गवर्नमेंट श्रोरियण्टल मैन्युस्क्रिष्ट लाइब्रेरी, मद्राल, की संस्कृत पुत्तकों की सूची, भा० ४, खगड १, 'सी', पृ० १८०७-८।

र श्रीयुत राजेन्द्रजाल मित्र द्वारा सम्पादित श्रीर बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा॰ ८, ए॰ ३०२।

### ऋथं

श्चर्थात्—पार्वती सिंहत सोमेश्वर महादेव की सोम (रस या यज्ञ) श्चीर श्चर्ध-शशाङ्क की धारण करने वाले शिव की नमस्कार करके सोमेश्वरद्वारा भाज के बनाए सिद्धान्त संग्रह की टीका लिखी गई है।

#### मूल

श्रथ शब्द ब्रह्मणस्तात्पर्यमिवद्वांसो न परं ब्रह्माधिगच्छेयुः। तदस्य कुत्र तात्पर्य्यमित्यपेक्षायां परमकारुणिका भाजराजा निजशक्ति-सिद्धपरमेश्वर भावे सत्तासमानाख्यब्रह्मणि परकाटौ शिवखरूपेति। मङ्गलपूर्वकं पुराणार्थं संग्रह्माति। सिच्चदानन्दमयः परमात्मा शिवः। इत्यादि।

### ऋर्थ

श्रथीत्—शब्द ब्रह्म के तात्पर्य की नहीं जानने वाले पुरुष पर-ब्रह्म की नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसिलये इसका क्या तात्पर्य है, इसकी जानने की जरूरत होने से, दयावान राजा भीज ने, अपनी सामर्थ्य से सिद्ध है परमेश्वरभाव जिसमें ऐसे सत्ता से प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ, शिवरूप ब्रह्म में पुराणों का मुख्य तात्पर्य बतलाते हुए, उसका खुलासा किया है, कि वह शिव के रूप से ही तात्पर्य रखता है। और इसीलिये वह मङ्गलाचरण में पुराणों के उस अर्थ की प्रहण करता है, कि सत्, चित् और आनन्दरूप परमात्मा शिव है, आदि।

समाप्ति का अंश:-

#### मूल

पवञ्च सर्व्वदा सर्व्वत्र सर्व्वेषां े राष्ट्र शिव एव सर्वात्मना उपास्यः। तस्यैव ईश्वर वा े देवादिन्यौपाधिकनिरूपितानि तान्यपि सर्व्वेस्तथैव उपास्यानि इति सिद्धम्।

### अर्थ

इस प्रकार हमेशा सब जगह सब की सब तरह से (ब्रह्म) रूप शिव की ही उपासना करनी चाहिए। उसी की ईश्वर (ता प्राप्त होने के कारण) उपाधि भेद से प्राप्त हुए उसके रूपों ( अन्य देवादिकों ) की भी उसी तरह उपासना करनी चाहिये, यह बात सिद्ध होती है।

# द्रव्यानुयागतर्कणाटीका

यह भोज की बनाई खेताम्बर-जैन-सम्प्रदाय के 'द्रव्यानुयो-गतर्केणा' नामक प्रन्थ की टीका है। इसके प्रारम्भ का श्रंश:—

मूल

श्रियां निवासं निषितार्थ वेदकं सुरेन्द्रसंसेवितमन्तरा । प्रमाणयन्त्या नयप्रदर्शकं नमामि जैनं जगदीश्वरं महः॥

श्रथं

श्रर्थात्—सब तरह के कल्यागों के स्थान, सर्वज्ञ, इन्द्र से पूजित, श्रीर श्रेष्ठ मार्ग के। बतलाने वाले, जिनके ईश्वरीय तेज के। नमस्कार करता हूँ।

टीका की समाप्ति का अंश:-

मूल

तेषां विनेयलेशेन भोजेन रचितोक्तिभिः। परस्वात्मप्रबोधार्थं द्रज्यानुयोगतर्कणा॥

श्रीयुत राजेन्द्रलाल मिश्र द्वारा संपादित, श्रीर बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, संस्कृत की इस्तलिखित पुस्तकों की सूची, भा० ७, पृ० २४८-१६।

#### ऋर्थ

अर्थात्—उनकी शिचा के प्रभाव से, भोज ने श्रपने और दूसरों के ज्ञान के लिये, 'द्रव्यानुयोगतर्कणा' (की टीका) तैयार की।

इसका मैटर २,१८१ श्लोकों का बतलाया जाता है।

नहीं कह सकते कि यह कौन सा भोज था ? साथ ही अन्त के रिलोक से भोज के टीकाकार होने के स्थान में अन्थकार होने का अम भी होता है। परन्तु असली अन्थ और उसकी टीका को देखे बिना इस विषय में कुछ नहीं कह सकते।

# भोजदेव संग्रहः र

श्लोक-संख्या ६००। गद्य-पद्य मय

प्रारम्भ का अंश:-

मृल

सर्व्वज्ञमद्वयमनादि मनन्तमीशं मूर्द्धाभिवन्द्य वचनैर्विविधैर्मुनीनाम् । श्राब्दप्रबोधमुद्यज्ञमुदानिधानं दामोद्रोज्यरचयद् गुणिनः ! समध्वम् ॥

श्रीका के प्रारम्भ के ये श्लोक भी ध्यान देने बायक हैं :— विद्यादेवपुरोहित प्रतिनिधि श्लीमत्तपागच्छुपं प्रख्यातं विजयाहयागुणधरं द्रव्यानुयोगेश्वरम् ॥ श्लीभावसागरं नत्वा श्लीविनीतादिसागरम् । प्रवन्धे तत्प्रसादेन किञ्चिद्वयाख्या प्र (तन्) यते ॥

र नेपाल दरबार के पुस्तकालय की, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा सम्पादित, सूची, ( १६०१ ) ए० १२०-२१।

### अर्थ

सब के ज्ञाता, सबसे श्रेष्ठ, त्रादि त्रन्त से रहित, ईश्वर के प्रणाम करके दामोदर ने त्रनेक मुनियों के बचनों के त्राधार पर, ज्योतिषियों के। प्रसन्न करने वाला, यह 'त्राब्द प्रबोध' नामक प्रनथ बनाया है। हे विद्वान लोगो! (गलती के लिये त्राप) चमा करें।

### मूल

करवद्रसदृशमिखलं लिखितिमिव्तौ १ निषिक्तिमिवहृद्ये । सचराचरं त्रिभुवनं यस्य सजीयाद् वराहमिहिरमुनिः॥

### श्रर्थ

जिसके सामने चर श्रीर श्रचर वस्तुश्रों वाले तीनों लोक हाथ में रक्खे हुए बेरकी तरह, लिखे हुए की तरह, या हृदय में रक्खे हुए की तरह, जाहिर थे ऐसा मुनि वराहमिहिर श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो।

### मूल

स्वस्याभिधेय विपुलाभिधान बहु संग्रहैरजातमुदः :।
लघुमलघुवाच्य संग्रहमवद्धतुसुपद्यगद्यमिमम्॥

### ऋर्ध

अपने विषय और कथनसंबंधी बड़े बड़े संग्रहों से भी प्रसन्न न होने वाले लोग इस पद्य और गद्यवाले छोटे से संग्रह को, जिसमें बहुत कुछ कह दिया गया है, ध्यान से सुनें।

<sup>9</sup> इसका अर्थ अज्ञात है। यहाँ पर कोई अचर नष्ट हुआ सा प्रतीत होता है; क्योंकि इस आर्था छन्द के द्वितीय पाद में १८ के स्थान में १७ मात्राएँ ही हैं। सम्भव है "तौ" के स्थान में "मतौ" पाठ हो धौर उसका अर्थ 'बुद्धि में जिखा हुआ सा हो।

मूल

श्रीभोजदेवनृपसंग्रहसवसारं सारञ्ज संग्रहगणस्य वराहसाम्यात्। योगीश्वरादिबुधसाधुमतं गृहीत्वा ग्रन्थोयथागमञ्जतो न विकल्पनीयः॥

### अर्थ

राजा श्री भोजदेवकृत संग्रह के सार की, श्रौर दूसरे संग्रहों के सारों की, तथा योगीश्वर, श्रादि विद्वानों के मतों की, लेकर, वराहमिहिर के मतानुसार शास्त्र की रीति से यह प्रनथ बनाया है इसमें शंका नहीं करनी चाहिये।

मूल

वक्ष्यामिभूपमधिकृत्य गुणोपपन्नं विज्ञात जन्म.समयं प्रविभक्तभाग्यम् । स्रज्ञातस्तिमथवाविदितास्य भाग्यं सामुद्रयाभिक<sup>२</sup> निमित्तरातैः पृथकैः॥

ऋर्थ

इस प्रनथ की मैं उस राजा के आधार पर, जो कि गुणों से युक्त है, जिसका जन्म समय माल्म है, और जिसका भाग्य दूसरों से अलग

इसी भाव का एक श्लोक भोजरचित 'राजमार्तग्रड' के तिथिनिर्ग्य प्रकरण में भी मिलता है:—

> श्रथ विदित जन्म समयं नृपमुद्दिश्य प्रवक्ष्यते यात्रा । श्रज्ञाते तु प्रसवे गमने गमनं स्यात्कचित्कचित् ॥३८॥

<sup>े</sup> यहाँ पर पाठ अशुद्ध है और रत्नोक के उत्तरार्ध का अर्थ भी साफ समक्त में नहीं आता।

र सम्भवतः यहाँ पर 'सामुद्रिकाश्रय' पाठ हो।

(श्रेष्ठ) है, अथवा जिसके जन्म का और भाग्य का सामुद्रिक शास्त्र के अनेक लच्चणों के अनुसार पता नहीं है, कहूँगा।

समाप्ति का अंश:-

#### मूल

शके सम्वत् १२६७ फाल्गुन शुक्ल द्वितीयायां रेवती नक्षत्रे शुक्क दिने शुभलग्ने लिखितिमदं पुस्तकं श्रीश्रीजयार्ज्जनदेवस्य यथा द्वष्टं तथालिखितम्।

### अर्थ

शक सम्वत् १२९७ की फागुन सुदि २, रेवती नचत्र के श्रेष्ठ दिन घौर शुभ लग्न में, श्री जयार्जुनदेव की यह पुस्तक लिखी। जैसी देखी वैसी लिखी है।

इससे ज्ञात होता है कि राजा भोजदेव ने वराहिमहिर के मत के श्राधार पर ज्योतिष शास्त्र का एक संग्रह भी तैयार किया था।

वैद्यनाथ-रचित 'तिथिनिर्गाय' के प्रारम्भ में यह ऋोक दिया हुआ है:—

### मूल

विज्ञानेश्वरयोगिना भगवतानन्तेन भट्टे न व श्रीमद्भोजमहीभुजातिथिगणेया निर्णयाऽङ्गोकृतः। सायं सम्प्रति वैद्यनाथ विदुषा संत्तेपतः कथ्यते ज्योतिर्वेदविदामनिन्दितिथयामानन्दसम्भूतये॥

<sup>ै</sup> बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, श्रीर महामद्दोपाच्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा सम्पादित, इस्तिलिखित संस्कृत पुस्तकों की सूची, (द्वितीय-माला Second Series) मा॰ ४, ४० पर ।

### ऋर्थ

योगी विज्ञानेश्वर, अनन्तमह, और राजा भोज ने तिथियों का जो निर्णय माना है वही ज्योतिषशास्त्र के पंडितों के आनन्द के लिये वैद्यनाथ पिछतद्वारा इस प्रनथ में संत्रेप से कहा जाता है।

इससे ज्ञात होता है कि राजा भोजदेव ने 'तिथिनिर्णय' पर भी अपना मत लिपिबद्ध किया था।

# हन्मनाटकम् ( अथवा महानाटकम्) <sup>1</sup>

ऐसी जनश्रुति है कि, किप-पुंगव हनूमान ने इस नाटक के। बनाकर पहाड़ की शिलाओं पर खोद दिया था। परन्तु जब वाल्मीिक ने उसे पढ़ा तो उन्होंने साचा कि यह बहुत ही विशद रूप से लिखा गया है। इसलिये इससे उनकी बनाई रामायण का आदर कम हो जायगा। यह साच, उन्होंने हनूमान से कह सुनकर उन शिलाओं को समुद्र में उलवा दिया। परन्तु अन्त में भोज ने, उन शिलाओं के। समुद्र से निकलवा कर, उस लुप्त-प्राय प्रन्थ का, अपने सभा-पण्डित दामोदर द्वारा, िकर से जीर्णोद्धार करवा डाला।

एक तो उस समय इस नाटक का असली नाम न मिलने के

१ अत्रेयं कथा पूर्व्यमेवेदं टक्कं गिरिशिलाखं लिखितं, तत्तु वालमीकिना दृष्टं । तदेतस्य अतिमधुरत्वमाकलय्य ""प्रचारभाव शङ्कया हनूम ""त्वं समुद्रे निधेहि । तथेति तेनाव्धौ प्रापितं " भग्नेन भोजेन बल ""रुबृतमिति ॥

<sup>(</sup> मोइनदास विरचिता हनूमन्नाटकदीपिका )

<sup>े</sup> बंगाल में मधुसूदन मिश्र द्वारा संग्रह किए गए इस नाटक का बहुत प्रचार है। परन्तु उसमें श्रीर भोजद्वारा उद्घत नाटक में विषय के एक होने पर भी पाठान्तरों के साथ साथ कई रखोकों में भी भिन्नता है।

कारण इसका नाम इसके कर्ता के नाम पर 'हन्मन्नाटक' रख दिया गया था। श्रीर दूसरा उक्त नाटक के चमत्कारपूर्ण होने से लोगों में यह 'महानाटक' के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया।

जनश्रुति में इसके जीर्णोद्धार कर्ता का नाम कालिदास बतलाया जाता है; जो भोज का सभा-पिंडत माना जाता है। परन्तु उक्त नाटक के टीकाकार के मत से यह मत मेल नहीं खाता। कुछ बङ्गाली विद्वान् मधुसूदन मिश्र की इसका जीर्णोद्धार कर्ता मानते हैं।

इस नाटक में श्री रामचन्द्र का चरित्र वर्णन किया गया है श्रौर इसकी श्लोक संख्या १००५ के करीब हैं।

नाटक के प्रारम्भ का श्रंश:-

मूल

कल्याणानां निधानं कितमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुद्धाः सपिद परपद्प्राप्तये प्रस्थितस्य। विश्रामस्थानमेकं किववर वचसां जीवनं जीवनानां विज्ञां धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम॥

### अर्थ

कल्याण का खजाना, कितकाल के पाप की नष्ट करनेवाला, पित्र की भी पित्र करने वाला, परमपद पाने के लिये चले और मोच चाहने वाले के, मार्ग का (भोजनादि का) सहारा, श्रेष्ठ कित्यों के वचनों के विश्राम की जगह, जीवन देनेवाली वस्तुओं की भी जीवन देनेवाला, धर्मरूपी बच्च का बीज, ऐसा राम का नाम आप लोगों के कल्याण के लिये हो।

<sup>9</sup> बंगाल गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित, श्रीर राजेन्द्रजाल मित्र द्वारा सम्पा-दित, हस्तिलिखत संस्कृत अन्थों की सूची, भा० ४, प्र० २७-२३।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> 'जीवनानां' के स्थान में 'सजनानां' पाठ भी मिलता है।

#### भृल

यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मोति वेदान्तिनो बौद्धाबुद्ध १ इति प्रमाणपटवः कर्तेतिनैयायिकाः । श्रहंक्षित्यथ जैनशास्त्रनिरताः कम्मेति ग्रीमांसकाः सोयं वो विद्धातु वाञ्डितफलं त्रेलोक्यनाथो हरिः॥

### स्रर्थ

शैव मत वाले शिव, वेदान्ती बहा, बौद्धमतावलम्बी बुद्ध, प्रमाण (या तर्क) में चतुर नैयायिक संसार का कर्ता, जैनमतावलम्बी अर्हन, मीमांसक कर्म, कहकर जिसकी, उपासना करते हैं वह तीन लोकों (स्वर्ग, मर्त्य और पाताल) का स्वामी विष्णु तुम्हारी इच्छा पूरी करे।

### मूल

श्रासीदुद्भटभूपतिप्रतिभटप्रेान्माथि विकान्तिका भूगः पंक्तिरथोविभावसुकुलप्रख्यातकेतुर्वली । ऊर्व्याः वर्व्वरभूरिभारहतये भूरिश्रवाः पुत्रतां यस्य स्वांश्रमथो<sup>२</sup> विधाय महितः पूर्णश्चतुर्धाविभुः ॥

### अर्थ

डर्ण्ड विपत्ती राजाओं की नाश करने की ताकत रखने वाला, सूर्यवंश में प्रसिद्ध, बलवान और वीर राजा दशरथ हुआ। (जिसके

<sup>9</sup> इस रलोक में बुद्ध का नाम थाने से ज्ञात होता है कि या तो यह रलोक दामोदर मिश्र ने अपनी तरफ से मिलाया है, या यह नाटक ही बुद्ध के बहुत बाद का है। क्योंकि इसमें बुद्ध की विष्णु का अवतार कहा गया है।

र किसी किसी प्रति में 'यस्यार स्वमधों' पाठ भी मिलता है। वहाँ पर 'महितः' का अर्थ ( पुत्र के लिये ) पूजन किया हुआ और 'आर' का अर्थ प्राप्त हुआ होगा।

घर में) पृथ्वी पर फैले हुए दुष्ट लोगों के भार को हरण करने के लिये स्वयं वन्द्नीय विष्णु ने अपने अंश के चार हिस्से कर (राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुच्न के रूप में) पुत्र रूप से जन्म लिया।

नाटक की समाप्ति पर का श्रंश :-

मूल

चतुर्दशभिरे<sup>9</sup>वाङ्के भु वनानिचतुर्दश। श्रीमहानाटकं घत्ते केवलं वर्तम<sup>2</sup>निर्मलम्॥

अर्थ

यह नाटक अपने १४ अङ्गों से १४ भुवनों के निर्मल मार्ग को धारण करता है।

मूल

रचितमनिलपुत्रेणाथ वालमीकिनावधौ निहितमसृतबुद्धचा प्राङ्महानाटकं यत्। सुमतिनृपतिभोजेनोद्धृतं तत् क्रमेण प्रथितमवतु विश्वं मिश्रदामादरेण ॥

### अर्थ

यह महानाटक पहले वायु-पुत्र हनूमान ने बनाया था। श्रीर बाल्मीकि ने इसे अत्युत्तम (या अमृत तुल्य) समम समुद्र में डाल दिया था। परन्तु बुद्धिमान नरेश भोज ने इसे वहाँ से निकलवालिया। वही नाटक फिर से दामोदर मिश्र द्वारा तैयार होकर जगत की रक्षा करे।

१ इससे प्रकट होता है कि इसमें कुल १४ श्रङ्क हैं। यह नाटक छूप सुका है।

र 'वर्स' के स्थान में 'ब्रह्म' पाठ भी है। इस शब्द का अय' मोच होगा।

### मूल

इति श्रीमद्धन्मद्रचिते महानाटके श्रीरामविजया नाम च-तुर्दशोद्धः।

### श्रर्थ

यहाँ पर श्री हनूमान् के बनाए महानाटक में श्री रामचन्द्र की विजय नाम वाला चौदहवाँ अङ्क समाप्त हुआ।

# भोज राजाङ्कः

यह सुन्दर वीर राघव का बनाया एक श्रङ्क का रूपक है। इसमें भोज के विरुद्ध कल्पित षडयंत्र का उल्लेख है। साथ ही इसमें सिन्धुल, शिशप्रभा<sup>2</sup>, भोज श्रार लीलावती<sup>3</sup> के नाम दिए हैं। यह रूपक, पेसार नदी तटस्थ 'तिरुकोयिलूर' गाँव के 'देहलीश' के मन्दिर में खेलने के लिये बनाया गया था।

इसी प्रकार 'सिंहासन द्वात्रिंशत्कथा' श्रीर शायद 'वेतालपञ्चविं-शति: 'में भी भोज से सम्बन्ध रखने वाली कल्पित-कथाएँ हैं।

# शब्दसाम्राज्यम्

इस व्याकरण में भोजीय व्याकरण के सूत्रों के अनुसार शब्दसिद्धि

<sup>9</sup> महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा सम्मपादित गवर्नमेंट श्रोहियन्टल मैन्युस्किष्ट लाइबेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २, खग्रह १ 'सी,' प्र० २४१३-१४।

र नवसाहसाङ्क चरितमें सिन्धुल की स्त्री का नाम शशिप्रभा लिखा है।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> कथात्रों के श्रनुसार यह भोज की स्त्री का नाम था ।

४ महामहोपाध्याय कुप्पस्वामी द्वारा सम्पादित गवनंमेट क्रोरियन्टल मैन्युस्क्रिप्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, आ०३, अव्यद्ध १ 'बी,' ए० ३३६२-६४।

दी गई है। साथ ही इसमें श्रन्य न्याकरणाचार्यों के भतों का भी उल्लेख है।

### गिरिराजीय टीका

यह 'काटयवेम' की लिखी 'श्रभिज्ञानशाकुन्तल' की टीका है। इसमें लिखा है:—

> मुनीनां भरतादीनां (भोजादीनां) चभूभृताम् । शास्त्राणि सम्यगालोच्य नाट्यवेदार्थं वेदिनाम् ॥

इस से प्रकट होता है कि भरत मुनि के समान ही राजा ओज भी 'नाट्य शास्त्र' का आचार्य माना जाता था।

# स्मृतिरत्नम् र

इस प्रनथ का कर्ता लिखता है:-

भोजराजेन यत्प्रोक्तं स्मार्त्तमन्यत्र चोदितम्। न्यायसिद्धं च संगृह्य वचनानि पुरातनैः॥ श्रमुष्ठान प्रकारार्थं स्मृतिरानं मयोच्यते।

इससे ज्ञात होता है कि राजा भोज धर्मशास्त्र का भी आचार्य समका जाता था।

<sup>ै</sup> महामहोपाध्याय कुण्युस्तामी द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट श्रोरियन्टल मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० १, खरड १, 'ए,' ए० ४०४।

र महामहोपाध्याय कुष्पुस्त्रामी हारा सम्पादित गवर्नमेंट श्रोरियन्टल मैन्युस्क्रिप्ट लाइबेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० १, खरह १ 'बी,' प० ६४६।

# अभिनवरामाभ्युदयम् <sup>१</sup>

इसके लेखक अभिरामकामात्ती ने भोज की प्रशंसा में इस प्रकार लिखा है:

' · · सपव तेजस्सविताहिभोजः' श्रर्थात्—वह तेज में सूर्य के समान भोज है।

# पश्चकल्याण चम्पृ

इसका लेखक चिद्म्बर किन भोज के विषय में लिखता है:—
भूयात्सभूरिविजया भुवि भोजराजो
भूयानुदारकवितारसवासभूमिः॥

श्रर्थात्—उदार (श्रेष्ट) कविता के रस के रहने का स्थान वह भोजराज पृथ्वी पर बड़ी (या बहुत) विजय प्राप्त करे।

# कर्न्दपचूड़ामिशः

इसके रचिवता श्री वीरमद्र राजा ने अपने प्रन्थ में लिखा है:— भोजद्वायं निरतो नानाविद्यानिबन्धनिर्माणे। समयोच्छित्रप्राये सोद्योगः कामशास्त्रेऽपि॥२॥ अर्थात्—वह भोज के समान ही, अनेक विषयों के प्रन्थ लिखने

भहामहोपाध्याय कुणुस्वामी द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट श्रोरियन्टल मैन्युस्किप्ट लाइब्रेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, खरड १ 'बी,' ए० ४२०३।

र महामहोपाध्याय छुण्युस्वामी द्वारा सम्पादित गवनंमेंट श्रोरियन्टख मैन्युस्किष्ट लाइबेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० ४, खण्ड १ 'ए,' पृ० ४२४७।

<sup>🤻</sup> ग्रध्याय १०। यह ग्रन्थ छप चुका है।

में, और समय के प्रभाव से नष्ट प्राय कामशास्त्र की उन्नति (या ज्ञान प्राप्त ) करने में, लगा हुआ है।

### साहित्यचिन्तामणिः 9

इसमें 'काव्य' के प्रयोजन बतलाते हुए प्रनथकार ने उदाहरण रूप से लिखा है:—

'भोजादेश्चित्तपत्रभृतीनामिव वाञ्छितार्थसिद्धिर्लाभः' इससे प्रकट होता है कि भोज ने चित्तप ख्रादि कवियों का बहुत कुछ उपहार दिया था।

## सङ्गीतरवाकरः र

इसके रचयिता शार्क्सदेव ने लिखा है:—
जद्भ (खद्भ) टोऽनिग्निभूपालो भोजभूवल्लभस्तथा।
परमदींच सोमेशो जगदेकमहीपितः॥
व्याख्यातारो : :

इससे ज्ञात होता है कि राजाभोज सङ्गीतशास्त्र का भी श्राचार्य था। इसकी पुष्टि श्रागे उद्घृत प्रन्थ के लेख से भी होती है।

# सङ्गीतसमयसारः ै

इसका कर्ता पार्श्वदेव लिखता है :— शास्त्र' भोजमतङ्गकश्यपमुखाः व्यातेनिरेते पुरा।

<sup>9</sup> कुणुक्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट श्रोश्यिन्टन मैन्युस्किन्ट बाइनेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २२, ए० ८००६।

र कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट श्रोरिबंटल मैन्युस्क्रिप्ट साइबेरी, मदास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २२, पृ० ८७४८।

३ कुप्पुस्वामी शास्त्री द्वारा सम्पादित गवर्नमेंट श्रोरियन्थ्य मैन्द्रुस्किन्ध लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुसाकों की सूची, भा० २२, ४० ८०१२।

इस से सिद्ध होता है कि भोज ने सङ्गीत शास्त्र पर भी कोई प्रनथ लिखा था।

### भेषजकल्पसारसंग्रहः '

इसके प्रारम्भ में लिखा है:— बाहरे चरके भोजे बृहद्भोजे च हारिते।

• • • तत्सारं समुद्धतम्॥

इससे प्रकट होता है कि भोज आयुर्वेद का भी आचार्य माना जाता था।

## जाम्बवतीपरिणयम्

इस काव्य के कर्ता एकामरनाथ ने राणा इम्मडि-श्रंकुश की प्रशंसा करते हुए राजा भोज की प्रशंसा में लिखा है:—

### मूल

श्रुत्वा सत्कविवगर्यभोजमहिभृत्सर्वेज्ञशिङ्गत्तमा भृत्पागिडत्यमवेक्ष्य भूतलपतीनज्ञानिदानीन्तनान्।

इससे ज्ञात होता है कि श्रेष्ठ कवियों ने राजा भोज की विद्वता की बहुत कुछ प्रशंसा की है।

महामहोपाध्याय कुम्पुस्तामी द्वारा संपादित गवर्नमेंट श्रोरियन्टल मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २३, पृ० मन्युद्धे ।

<sup>ै</sup> महामहोपाध्याय कुखुस्वामी द्वारा संपादित गवर्नमेंट श्रोरियन्टल मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा० २०, ५० ७७३४।

### नटेशविज यः भ

इस काव्य के कर्ता वेङ्कट कृष्ण ने अपने आश्रयदाता नरेश गोपाल के लिये लिखा है:—

'बोधे नवभोजराजः'

श्रर्थात्—वह विद्या सम्बन्धी कलाओं के ज्ञान में नवीन भोज ही था।

### रम्भामञ्जरी

इस 'सहक' के कर्ता नयचन्द्र सूरि ने जैत्रचन्द्र (जयचन्द्र) की प्रशंसा करते हुए उस की |दानशीलता की तुलना राजा भोज से की है:—

दाणेणं वित्रभोयविक्रमकहानिन्वाहगो नायगो । स्रो पस्रो जयचन्दणाम ण पह्न कस्सासये पीहदो॥

संस्कृतच्छाया-

दानेन बिल भोजविक्रम कथानिन्बहिका नायकः। स एष जैत्रचन्द्रनाम न प्रभुः कस्याशये प्रीतिदः॥

अर्थात्—अपने दान से बिल, भोज, और विक्रम की कथा का निर्वाह करने वाला यह जैत्रचन्द्र किस के चित्त में प्रीति उतपन्न नहीं करता है ?

<sup>ै</sup> महामहोपाध्याय कुप्पुस्वामी द्वारा संपादित गवर्नमेंट श्रोरिबंटल मैन्युस्किप्ट लाइबेरी, मद्रास, की संस्कृत पुस्तकों की सूची, भा॰ २०, पृ० ७५४ ।

# भोज के वंशज

इस अध्याय में भोज के बाद होने वाले मालवे के परमार-नरेशों का संज्ञिप्त इतिहास दिया जाता है:—

## १० जयसिंह (प्रथम) सं०९ (भोज) का उत्तराधिकारी

पहले लिखा जा चुका है कि, राजा भोज की मृत्यु के समय धारा पर शत्रुओं ने श्राक्रमण किया था। परन्तु इस जयसिंह ने कल्याण के सोलंकी (चालुक्य) सोभेश्वर (श्राइवमञ्ज) से सहायता प्राप्त कर धारा के राज्य का शीच हो उद्धार कर लिया।

इस के राज्य समय इस के सामंत वागड़ के परमार शासक मंडलीक (मंडन) ने कन्ह नामक 'द्राधीश' को पकड़ कर इसके हवाले कर दिया था।

जयसिंह का वि० सं० १११२ (ई० स० १०५५) का एक दानपत्र र श्रीर वि० सं० १११६ (ई० स० १०५९) का एक शिलालेख मिला है।

उद्यपुर (ग्वालियर) श्रीर नागपूर से मिली प्रशस्तियों में इस राजा का नाम नहीं है।

९ स मालवेन्दुं शरणप्रविष्टमक्रगटके स्थापयतिसम राज्ये। (विक्रमाङ्गदेवचरित, सर्ग २, श्लो० ६७)

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> प्पित्राफिया इगिडका, भा० ३, पृ० ४८-५०।

र यह टूटा हुआ लेख बाँसवाड़ा राज्य के पाँखाँ हेखा गाँव के मंडली-श्वर के मन्दिर में लगा है।

### ११ उदयादित्य = सं० १० का उत्तराधिकारी

यातो वि० सं० १११६ ( ई० स० १०५९ ) में जयसिंह मर गया था, या फिर उदयादित्य ने उस से मालवे का राज्य छीन लिया होगा।

इसी उदयादित्य ने श्रपने नाम पर उदयपुर नगर (ग्वालियर-राज्य में) बसाया था। वहाँ से मिली प्रशस्ति में भोज के पीछे जयसिंह का नाम न देकर उदयादित्य का ही नाम दिया है। उसी में यह भी लिखा है कि इस ( उदयादित्य) ने कर्णाट वालों से मिले हुए गुजरात के राज कर्ण से श्रपने पूर्वजों का राज्य छीन लिया था। व

नागपुर से मिली प्रशस्ति में लिला है:—
 तस्मिन्वासवनन्धुतामुपगते राज्ये च कुल्याकुले
 भग्नस्वामिनितस्य वन्धुस्वयादित्याऽभवद्दभूपतिः।

इससे ज्ञात होता है कि यह उदयादित्य भोज का वंशज न होकर बन्धु था।

( एपियाफ्रिया इव्डिका, भा० २, ए० १८४ )

ै तत्रादित्य प्रतापे गतवति सदनं स्विग्गणां भग्गंभके

ग्याप्ता घारेव घात्री रिषुितिसरभरेग्गींजलोकस्तदाभूत्।

विस्नस्तांगो निहत्योद्धटरिषुति [मि] रं खङ्गदण्डांद्धजालै

रन्योभास्वानिवोद्यन्युतिमुदितजनात्मोदयादित्यदेवः ॥२१॥

(प्रिमाफ्या इण्डिका, भा० १, ए० २३६)

े नागपुर की प्रशस्ति से भी इस बात की पृष्टि होती है: —
येनोद्दश्वत्य महार्णयोपमिलत्कर्णाटकर्णप्रभृ
त्यूर्वीपालकर्दाधितां भुविममां श्रीमद्धराहायितम्
( एपिप्राक्तिया इण्डिका, भा॰ २, ए॰ १८४)

इससे यह भी अनुमान होता है कि, शायद जयसिंह के गही दें हो

इस की पुष्टि 'प्रथ्वीराज विजय' से भी होती है। उस में लिखा है कि उदयादित्य ने, सांभर के चौहान राजा विष्रहराज (वीसलदेव) रुतीय के दिए, घोड़े पर चढ़कर गुजरात के राजा कर्ण को जीता।

इस से अनुमान होता है कि उदयादित्य ने, चौहानों से मेलकर, यह चढ़ाई (कर्ण के पिता) भीमदेव की मालने पर की चढ़ाई का बदला लेने के लिये ही की होगी।

भोज की बनाई पाठशाला के स्तस्भों पर नरवर्मा के खुदवाए 'नागबंध' में उदयादित्य के बनाए संस्कृत के वर्णों, नामों श्रौर धातुश्रों के प्रत्यय दिए हुए हैं।

इसका बनाया शिव का मन्दिर उदयपुर ( ग्वालियर राज्य ) में विद्यमान है। वहाँ पर परमार नरेशों के अनेक लेख लगे हैं। उनमें के दो लेखों से उक्त मन्दिर का वि० सं० १११६ ( ई० स० १०५९ ) में उदयादित्य के राज्य समय प्रारम्भ हो कर वि० सं० ११३७ (ई० स० १०८०)

पर उसे कमज़ोर जान चेदि के राजा कर्ण ने फिर मालने पर चढ़ाई की हो श्रोर उसी समय कर्णाटनालों की सेना जयसिंह की सहायता के लिये श्राई हो। परन्तु श्रन्त में जयसिंह के मारे जाने, श्रथनो श्रन्य किसी कारण से, चहाँ पर उदयादित्य ने श्रिधकार कर लिया हो।

वहीं पर यह भी खुदा है:—
 उद्यादित्यदेवस्य वर्ण्यनागक्तपाणिका।
 मणिश्रेणी सृष्टा सुकविवन्धुना॥
 कवीनां च नृपाणां च हृद्येषु निवेशिता॥

इसी प्रकार उसकी रचना के नमूने महाकाल के मन्दिर के पीछे की छतरी में लगे लेख के चन्त में, श्रीर 'ऊन' नामक गाँव में भी मिले हैं।

र जर्नेल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भा० ६, प्र० ४४६। परन्तु डाक्टर हाल ( Dr. F. E. Hall ) के मतानुसार यह लेख सन्दिग्ध है। में समाप्त होना प्रकट होता है। उदयादित्य के समय का वि० सं० ११४३ (ई० स० १०८६) का एक लेख फालरापाटन से भी मिला है। र

भाटों की ख्यातों में उद्यादित्य के छोटे पुत्र जगदेव की वीरता का लम्बा किस्सा लिखा मिलता है। वपरन्तु शायद इस में सत्य का खंश बहुत ही थोड़ा है। हाँ, परमार नरेश द्यार्जुनवर्मा की लिखी 'अमर शतक' की 'रसिक संजीवनी' नामक टीका के इस खवतरण के

यधास्मत्पूर्वज्ञरूपवर्णने नाचिराजस्य :—
सत्रासा इव सालसा इव लसद्गर्वा इवाद्रोदव
व्याजिह्या इव लज्जिता इव परिस्नान्ता इवार्ता इव।
त्वद्र्षे निपतन्ति कुत्र न जगदेव प्रभो सुसुवां
वातावर्तनर्तितोत्पलदलदोशिसुहोद्वरस्यः॥

इतना तो श्रवश्य ही सिद्ध होता है कि जगदेव नामका वीर श्रोर उदार पुरुष इस वंश में श्रवश्य हुआ था।

<sup>ू</sup> इचिडयन ऐचिटकेरी, भा० २०, पृ० ८३।

२ जर्नल बंगाल एशियाटिक सासाइटी, (१६१४) मा० १०, ए॰ २४१-२४३।

३ सिस्टर फ़ॉटर्स ने 'रासमाला' में लिखा है कि, उद्यादित्य की सोलिक्षनी रानी से जगदेव का जन्म हुआ था। युवावस्था में विमाता की ईच्ची के कारण उसे घारा को छोड़कर अणहिलवाडे के राजा सेखिक्षी सिद्ध-राज-जयसिंह के आश्रय में जाना पड़ा। यद्यपि अपनी स्थामि-भक्ति के कारण कुछ दिन के जिये तो वह गुजरातनरेश का कृपा-पात्र हो गया, तथापि अन्त में उसे धारा की जौट आना पड़ा। अवन्धचिन्तामणि में उसकी उद्यादित्य का पुत्र नहीं लिखा है।

<sup>ु &#</sup>x27;भ्रमक्शतक' के चौथे रलोक की टीका ( ए० म )।

# उद्यादित्य के दो पुत्र थे। १ लक्ष्मदेव द्यौर नरवर्मा। १२ लक्ष्मदेव — सं० ११ का पुत्र

यद्यि परमारों की पिछली प्रशस्तियों श्रीर दान पत्रों में इस राजा का नाम छोड़ दिया गया है, तथापि इसके छोटे भाई नरवर्मा के स्वयं तैयार किए<sup>र</sup> (नागपुर से मिले) लेख में इसका श्रीर इसकी विजयों का उल्लेख मिलता है। उसमें लिखा है:—

> पुत्रस्तस्य जगत्त्रयैकतर्णेः सम्यक्ष्रजापालन— व्यापार प्रवणः प्रजापतिरिव श्रीलदमदेवोऽभवत् ।

इसी के बाद उस में लक्ष्मदेव का गौड़, चेदि, पाएडय, लङ्का, तुरुष्क, और हिमालय के 'कीर' नरेश, श्रादि को विजय करना लिखा है। परन्तु इनमें से (चेदि) त्रिपुरी पर की चढ़ाई, और मुसलमानों के साथ की लड़ाई के सिवाय अन्य बातों में सत्य का अंश होने में सन्देह होता है।

# १३ नर वर्मा=सं० १२ का छोटा भाई

लद्म रेव के पीछे पुत्र न होने से उसका छोटा भाई नरवर्मा उस का उत्तराधिकारी हुआ। यह भोज के समान ही स्वयं विद्वान् और विद्वानों का आश्रयदाता था। उद्यादित्य के इतिहास में जिन 'नागबन्ध,' आदिकों का उल्लेख कर चुके हैं, वे इसी के समय खुदवाए गए थे। क्यों-कि उनके साथ इसके नाम का भी उल्लेख मिलता है। इसने अपनी कई

९ उत्यादित्य की पुत्री श्यायता देवी का विवाह सेवाइ-नरेश विजय-सिंह से हुआ था।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> तेन स्वयं कृतानेकप्रशस्तिस्तुतिचित्रितम् श्रीमल्लक्ष्मीघरेखैतहेवागारमकार्यत ॥५६॥

प्रशस्तियाँ स्वयं लिखी थीं। ध्यापि यह स्वयं शैव-मतानुयायी था, तथापि विद्वान् होने के कारण छन्यमतों के छाचायों का भी छादर किया करता था, छौर उनके साथ होनेवाले शास्त्रार्थों में भी भाग लेता था। इसी प्रकार का एक शास्त्रार्थ शैवाचार्य विद्याशिववादी छौर जैनाचार्य रह्मसूरि के बीच, महाकाल के मन्दिर में, हुआ था।

प्रवन्धिचन्तासिए में लिखा है कि—जिस समय गुजरात का राजा जयसिंह (सिद्धराज) श्रापनी माता को लेकर सोमनाथ की यात्रा को गया उस समय मालवे के राजा यशोवर्मा ने उसके राज्य पर चढ़ाई करदी। यह देख जयसिंह के मंत्री सांतु ने उसे श्रापने खामी की उक्त यात्रा का पुरुष देकर वापिस लौटा दिया। परन्तु वास्तव में यह घटना नरवर्मा से ही सम्बन्ध रखती है। इसका बदला लेने के लिये ही जयसिंह ने धारा पर चढ़ाई की थी। यह यह युद्ध लगातार १२ वर्षी तक चलता रहा। इसी से इसके पुत्र यशोवर्मा के गदी बैठने के समय भी यह मनड़ा जारी था।

इसके समय की दो प्रशस्तियों में संवत् भिलता है। इनमें से पहली पूर्वोक्त वि० सं० ११६१ (ई० स० ११०४) की नागपुर की प्रशस्ति

<sup>े</sup> नागपुर की वि० सं० ११६१ (ई० स० ११०४) की प्रशस्ति, श्रीर उज्जीन के महाकाल के मन्दिर से मिली (खिएडत) प्रशस्ति।

२ यह समुद्रघोष के शिष्य सूरप्रभस्ति का शिष्य था।

अभयदेवसूरि के 'जयन्तकाव्य' की प्रशस्ति में जिखा है कि यह नर-वर्मा वल्लभसूरि का बड़ा आदर करता था।

इसकी पृष्टि ( बाँसवाडा राज्य के ) तलवाड़ा गाँव के एक मिन्द्र की गणपति की मूर्ति के श्रासन पर खुदे लेख से होती है।

<sup>(</sup> राजपूताना म्युजियम, श्रजमेर, की रिपोर्ट, ई० स० १४१४-१४ प्र० २ )

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> एपिब्राफिया इण्डिका, भा० २, ४० १८२-८८।

है, और दूसरी वि० सं० ११६४ (ई० स० ११०७) की मधुकरगढ़ की प्रशस्ति है।

'राजतरङ्गिणी' से ज्ञात होता है कि—काश्मीर-नरेश हर्ष<sup>२</sup> के पौत्र 'भिन्नु' को कुछ दिनों तक धारा में रहकर इसी नरवर्मा की शरण लेनी पड़ी थी।<sup>३</sup>

> नरवर्मा ने वि० सं० ११९० (ई० स० ११३३) तक राज्य किया था। १४ यशोवर्मा = सं० १३ का पुत्र

इसकी राज्य-प्राप्ति के समय तक भी गुजरातनरेश जयसिंह वाला मगड़ा जारी था। अन्त में जयसिंह ने धारा के दिल्ला द्वार को तोड़कर यशोवमां को, मय उसके कुटुम्बवालों के, क़ैंद कर लिया। इससे मालवे के बड़े भाग के साथ साथ चित्तौड़, डूंगरपुर, और बाँसवाड़े पर भी उसका अधिकार हो गया। इस विजय के उपलक्त्य में जयसिंह ने 'अवन्तिनाथ' की उपाधि धारण' की थी। कुछ दिन बाद यशोवमी, ने

मालवेन्द्रेग शस्त्रास्त्रविद्याभ्यासमकार्यत ॥२२=॥

(राजतरंगिणी-तरंग = )

इसके बाद इस 'भिन्नु' ने काश्मीर खौटकर ई० स० ११११-११२८ के बीच एक बार कुछ दिन के लिये वहाँ पर प्रधिकार कर लिया था।

४ हन बातों की पुष्टि वि० सं० ११६४ की ज्येष्ठ विद १४ के उज्जैन से मिले जयसिंह के लेख से भी होती है। उससे यह भी ज्ञात होता है कि उस समय सेालक्कीनरेश जयसिंह की तरफ से गागरवंशी महादेव मालवे का शासक नियत था।

<sup>9</sup> एपिप्राफिया इचिडका, भा० ४, परिशिष्ट, ( इन्सक्रिपशन्स श्रॉफ् नॉर्दैनं इचिडया, नं० मर ।

र हर्ष की मृत्यु वि० सं० ११४८ ( ई० स० ११०१ ) में हुई थी।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> सबृतप्रत्यभिज्ञोध पुत्रवन्नरवर्मणा।

गुजरातनरेश की क़ैंद से निकल कर अजमेर के चौहाननरेश की सहा-यता से अपने राज्य का कुछ हिस्सा गुजरातवालों से वापिस छीन लिया। अन्त में शायद जयसिंह और यशोवर्मा के बीच सन्धि हो गई थी।

इसके समय के दो दान पत्र मिले हैं। पहला वि० सं० ११९१ (ई० स० ११३४) का है। इसमें का लिखा दान नरवर्मा के सांद-त्सरिक-श्राद्ध पर दिया गया था। सम्भवतः यह उसका प्रथम सांवत्स-रिक-श्राद्ध ही होगा। दूसरा वि० सं० ११९२ (ई० स० ११३५) का है। इसमें यशोवर्मा की माता मोमला देवी की मृत्यु पर संकल्प की हुई पृथ्वी के दान का उल्लेख है।

> इसके तीन पुत्र थे। जयवर्मा, अजयवर्मा और लक्ष्मीवर्मा। १५ जयवर्मा = सं० १४ का पुत्र।

इसके समय मालवे पर गुजरात वालों का श्रिधकार होने से या तो यह उनके सामन्त की हैसियत से रहता था, या फिर विन्ध्याचल के पहाड़ी प्रदेश में युस गया था। वड़ नगर से मिली वि० सं० १२०८ की कुमारपाल की प्रशस्ति में लिखा है<sup>3</sup>:—

'द्वारालम्बितमालवेश्वरशिरः'

अर्थात्—कुमारपाल ने<sup>४</sup> मालवनरेश द्वा सस्तक काटकर अपने द्वार पर लटका दिया था।

(इचिडयन ऐचिटक्वेरी, भा० १६, पृ० ३१३)

१ इसका उल्लेख महाकुमार लच्मी वर्मदेव के वि० सं० १२०० (ई० स० ११४३) के दानपत्र में मिलता है। यह (दूसरा) दानपत्र पहले दानपत्र की फिर से पुष्टि करने के लिये ही दिया गया था।

र हचिड्यन ऐचिटकेरी, भाव १६, पूर्व ३४६।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> एपिआफ़िया इंग्डिका, भा० १, ए० २६६।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> यह कुमारपाल वि॰ सं॰ ११६६ ( ई॰ स॰ ११४२ ) में गही पर बैठा था।

इससे ज्ञात होता है कि इस समय के पूर्व ही कुमारपाल ने मालवनरेश जयवर्मा को पकड़कर मार डाला था। आयू से मिली प्रशस्ति में लिखा है:—

> "यश्चै। लुक्यकुमारपालनृपतिप्रत्यर्थितामागतं। गत्वा सत्वरमेव मालवपतिं वल्लालमालब्धवान् ॥३५॥

इससे ज्ञात होता है कि गुजरात नरेश कुमारपाल के सामनत यशोधवल ने, जिस मालवनरेश को मारा था, उसका नाम बल्लाल था। र परन्तु मालवे के परमार नरेशों की प्रशस्तियों में बल्लाल का उल्लेख नहीं मिलता है। श्रतः इसके विषय में निश्चयपूर्वक कुळ नहीं कहा जा सकता। र

इसी जयवर्मा से कुछ काल के लिये मालवे के परमारों की दो

प्रोक्षेसर कीलहाने का श्रनुमान है कि, यशोवमों के पकड़े जाने पर मालवे का कुछ भाग शायद बल्लाल नाम के किसी वीर श्रीर उद्योगी पुरुष ने श्रिधिकृत कर लिया होगा। परन्तु श्रीयुत सी० वी० वैद्य जयवर्मा का ही उपनाम बल्लाल देव मानते हैं। नहीं कह सकते कि यह पिल्ला श्रनुमान कहाँ तक ठीक हैं, क्योंकि मालवे के परमारों की प्रशस्तियों से जयवर्मा के इस उपनाम की सूचना नहीं मिलती है।

१ एपित्राफ़िया इण्डिका, भा० ८, ए० २११।

र कीर्तिकौ मुदी, में भी चालुक्यनरेश कुमारपाल द्वारा बल्लालदेव का हराया जाना लिखा है।

३ ऐसी भी प्रसिद्धि है कि, पहले जिस 'कन' गाँव का उठलेख किया जा चुका है वह इसी बल्लाक ने बसाया था। वहाँ के एक शिवमन्दिर से दो लेख-खरड मिले हैं। उनमें इसका नाम लिखा है। 'भोज प्रबन्ध' का कर्ता बल्लाल और यह बल्लाल एक ही थे, या भिन्न इसका निश्चय करना भी कठिन है।

शाखाएँ हो गई थीं। सम्भव है कि, जयवर्मा पर के, गुजरातनरेश कुमारपाल के हमले से उसके राज्य में गड़वड़ मच गई हो और इसी कारण उसका छोटा भाई अजयवर्मा उससे बदल गया हो। परन्तु उसका दूसरा भाई लह्मीवर्मा उसी (जयवर्मा) के पत्त में रहा हो और इसी के बदले में जयवर्मा ने अपने राज्य का एक बड़ा प्रदेश उसे जागीर में दिया हो। इसके बाद शीघ ही जयवर्मा के गुजरातनरेश द्वारा पकड़ लिए जाने पर लहमी वर्मा को उक्त प्रदेश (भोपाल और होशंगाबाद के आस पास के प्रदेश) पर अधिकार करने में अपने बाहुबल से ही काम लेना पड़ा हो। फिर भो इस शाखा वाले अपने नामों के आगे महाराजाधिराज, परमेश्वर, आदि की उपाधि न लगाकर महाकुमार की उपाधि हो धारण करते थे। इससे ज्ञात होता है कि बहुत कुछ स्वाधीन

<sup>9</sup> इसकी पुष्टि हरिश्चन्द्रवर्मा के दानपत्र से होती है। उसमें जच्मी वर्मा का जयवर्मा की कृपा से राज्य पाना जिखा है।

र इसकी सूचना महाकुमार उदयवर्मा के वि॰ सं॰ १२४६ (ई॰ स॰ ११६६) के दानपत्र से मिलती है। उसमें लिखा है:—

<sup>&#</sup>x27; ज्यवर्मदेवराज्ये व्यतीते निजकरकृतकर बालप्रसादावास-निजाधिपत्य ' '

<sup>(</sup>इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, भा० १६, पृ० २४४)

<sup>&</sup>lt;sup>व</sup> महाकुमार उपाधिधारण करनेवाली मालवे के परमारों की शाखा:-

१ महाकुमार लक्ष्मीवर्मा = १५ जयवर्मा का छोटा भाई

यह यशोवर्मा का पुत्र और जयत्रमां का छोटा भाई था। इसका बुत्तान्त ऊपर दिया जा चुका है। इसका वि० सं० १२०० (ई० स० ११४४) का एक दानपत्र मिला है।

<sup>(</sup>इचिडयन ऐचिटक्वेरी, भा० १६, पु० ३४२-३४३)

हां जाने पर भी इस शाखा वाले पूर्ण स्वाधीन या राजा नहीं हो सके थे।

## १६ अजय वर्षा = सं० १५ का छोटा भाई

पहले लिखा जा चुका है कि इसने अपने बड़े भाई जयवर्मा के प्रभाव के शिथिल हो जाने से उसके राज्य के कुछ अंश पर अधिकार कर लिया था। इसके शासन में धारा के आसपास का प्रदेश था और इसकी उपाधियाँ महाराजाधिराज, और परमेश्वर थीं।

इस शाला के नरेशों के नामों के साथ 'समाधिगतपञ्चमहाशब्दालङ्कार' की उपाधि भी लगी रहती थी।

### २ महाकुमार हरिश्चन्द्र वर्मा = सं० १ का पुत्र

इसका वि० सं० १२३६ (ई० स० ११७८) का एक दानपत्र भोपाल राज्य से मिला है। उसी में इसके द्वारा वि० सं० १२३४ में दिए गए दान का भी उल्लेख है।

( जर्नेल बुंगाल एशियाटिक सांसाइटी, भा० ७, ५० ७३६ )

### ३ उदयवर्मा = सं० २ का पुत्र

चि० सं० १२४६ (ईं० स० १२००) का इसका भी एक दानपत्र मिला है।

( इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, भा० १६, ५० २४४-२४४)

इसी के छोटे भाई का नाम देवपाल था; जो युख्य शाखावाले श्रर्जुनवर्मा के निस्तन्तान मरने पर उसके गोद चला गया। उदयवर्मा के बाद का इस शाखा का इतिहास नहीं मिलता है। शायद देवपाल के बड़ी शाखा में गोद चले जाने के कारण यह शाखा यहीं पर समाप्त हो गई हो।

### १७ विन्ध्यवर्गा=सं० १६ का पुत्र

यह बीर घौर प्रतापी राजा था। इसने गुजरातनरेशों की निर्वेतता से लाभ उठाकर अपने राज्य का गया हुआ हिस्सा वापिस ले लिया।

१ इसके पौत्र ऋर्जुनवर्मा के वि० सं० १२७२ (ई० स० १२१४) के दानपत्र में लिखा है:—

तस्मादजयवर्माभूज्जयश्रीविश्रुतः स्तः॥
तत्स्तु परमूर्जन्यो धन्योत्पत्तिरजायत
गुर्जरच्छे दनिर्वधी विन्ध्यवर्मा महास्तः॥
( जर्नव समेरिकन स्रोरियंटब सोसाइटी, भा० ७, ५० ३२-३३ )

र उदयपुर (ग्वालियर राज्य) के शिव मन्दिर से मिले वि० सं० १२२० (ई० स० ११६३) के एक हूटे हुए लेख से मकट होता है कि, उस समय उक्त प्रदेश गुजरात के सीखंकी नरेश झुमारपाल के श्रिधिकार में था।

( इंग्डियन ऐग्रिक्वेरी, भा० १८, ए० ३४३ )

इसी प्रकार वहाँ से मिली वि० सं० १२२६ (ई० स० ११७३) की प्रशस्ति से सिद्ध होता है कि उस समय वहाँ पर गुजरातनरेश अजयपालदेव का अधिकार था।

(इतिहयन ऐतिहत्वेरी, भा० १८, ५० ३४७)

गुजरात के सोबङ्कीनरेशों के इतिहास से सिद्ध होता है कि, वैसे तो सोबङ्कीनरेश श्रज्यपाल के समय से ही उक्त शाखा का प्रभाव घटने जग गया था। परन्तु उसके पुत्र मूलराज द्वितीय के वाक्यावस्था में गदी पर धैठने के कारण उसके बहुत से सामन्त स्वतन्त्र हो गये। सम्भवतः इसी मौक्षे पर विन्ध्यवमां ने भी स्वतन्त्र होकर गुजरातवालों के श्रधिकृत मालवे के प्रदेशों पर फिर से श्रधिकार कर लिया होगा।

सेामेश्वर के बनाये 'सुरथोत्सव' में खिखा है कि विन्ध्यवर्मा गुजरातवालों से हारकर भाग गया था। (सर्ग १४, श्लो॰ ३६) यह नरेश भी विद्या-रिसक था। इसका 'सान्धि विग्रहिक'-मंत्री बिल्हण कवि था। परन्तु यह 'विक्रमाङ्कदेव चरित' के कर्ता काश्मीर के बिल्हण क से भिन्न था।

श्रीयुत लेले और कर्नल लूऋई विन्ध्यवर्मा का समय ई० स० ११६० से ११८० (वि० सं० १२१७ से १२३७) तक मानते हैं।

सपादलच (सवालाख) में होनेवाले मुसलमानों के अत्याचारों को देख माँडलगढ़ (उदयपुर राज्य) का रहने वाला आशाधर नामक

। माँडू से मिले विन्ध्यवर्मा के लेख में लिखा है :-

'वि मध्यदर्भनुषतेः सादभूः सान्धिवित्रहिकवित्ह्याः कविः।' (परमार्सं श्रॉफ धार पे्पड मानवा, ए० ३७)

यह बिल्ह्य देवपाल के समय तक इसी पद पर रहा था।

र यह आशाधर व्याघेर वाल ( बघेर वाल ) जाति का था। इसके पिता का नाम सञ्जचण, माता का नाम रली, खी का नाम सरस्वती, और पुत्र का नाम चाइड़ था। जैन मुनि उदयसेन ने आशाधर को 'कलिकालिदास' के नाम से मूचित किया है। उपयुक्त किव बिल्हण इसे 'कविराज' के नाम से पुकारता था। इस (आशाधर) ने धारा में रहते समय धरसेन के शिष्य महावीर से 'जैनेन्द्र व्याकरण' और जैनिसिद्धान्त पढ़े थे। विन्ध्यवमां का पौत्र अर्जुनवर्मा भी इसका बड़ा आदर करता था। उसके राज्य समय यह नालका के नेमिनाथ के मन्दिर में जाकर रहने लगा था।

इसके अनेक शिष्य थे। उनमें से देवेन्द्र, आदि को इसने व्याकरण, विशालकोर्ति, आदि को तर्कशास्त्र, विनयचन्द्र, आदि को जैनसिद्धान्त और बाज सरस्वती, व महाकवि मदन को छन्दः शास्त्र पढ़ाया था।

भ्राशाधर ने भ्रपने बनाए अन्थों की सूची इस प्रकार दी है :—
१ 'प्रसेयरताकर' (स्याद्वादमत का तर्कअन्थ), २ 'भारतेश्वराभ्युद्य'

जैन पिएडत अपने निवासस्थान को छोड़कर मालवे में जा बसा था। वहीं पर उसके और विन्ध्यवर्मा के मंत्री बिल्ह्ण कवि के बीच मैत्री हो गई।

# १८ सुभटवर्मा=सं० १७ का पुत्र

यह भी एक बीर पुरुष था। इसने श्रपने राज्य को स्वतंत्र करने के साथहो गुजरात पर भी चढ़ाई की थी परन्तु उसमें इसे विशेष सफलता नहीं मिली। उस समय वहाँ पर सोलंकी भीम द्वितोय का श्रिकार था। इस सुभटवर्मा को सोहड भी कहते थे।

काव्य और उसकी टीका, ३ 'धर्मामृतशाख' और उसकी टीका (जैन मुनियों भ्रोर आवकों के आचार का अन्थ), ४ 'राजीमती-विश्वजम्भ' (नेमिनाथ विषयक खण्ड-काव्य), ४ अध्यात्मरहस्य' (योग), ६ 'मूजाराधना', 'इष्टोपदेश', भ्रौर 'चतुर्विशतिस्तव', धादि की टीकाएँ, ७ 'क्रियाकजाप' (अमरकोष की टीका), = रुद्धट के 'काव्याजंकार की टीका, ६ (अर्हत्-) 'सहस्रनामस्तव'-सटीक, १० 'जिनयज्ञकरूप'-सटीक, ११ 'त्रिषष्टिस्मृति' (आर्ष महापुराण के आधार पर ६३ महापुरुषों की कथा), १२ 'नित्यमहोद्योत' (जिनपूजन सम्बन्धी), १३ 'रक्षत्रयविधान' (रक्षत्रय-पूजा माहात्म्य), और १४ 'वाग्भट-संहिता' (वैधक) की 'अष्टाक्षद्धवाोवो' नामक टीका।

इनमें से 'त्रिषष्टिस्मृति' वि० सं० १२६२ (ई० स० १२६४) में देवपाल के राज्य में श्रीर 'भन्यकुमुदचन्द्रिका' नाम की 'धर्मामृतशाख' की टीका वि० सं० १३०० (ई० स० १२४४) में जयतुगीदेव के समय समाप्त हुई थी।

- वॉम्बे गज़टियर में लिखा है कि—देविगिरि के यादव राजा सिंघण
   ने सुभटवर्मा पर विजय प्राप्त की थी। (भा० १, खपड २, प्र० २४०)
  - र इसकी पुष्टि अर्जुनवर्मा के दानपत्र से भी होती है। (जर्नज बंगाज प्रियाटिक सोसाइटी, भा० ४, १० ३७८-३७३)

श्रीयुत लैले श्रीर कर्नल लुग्जर्ड इसका राज्यकाल ई० स० ११८० से १२१० (वि० सं० १२३७ से १२६७) तक श्रनुमान करते हैं।

# १९ त्रर्जुनवर्मा=सं० १८ का पुत्र

यह नरेश स्वयं विद्वान् किव और गानविद्या में निपुण था। इसके समयके तीन दानपत्र मिले हैं। पहला माँडू से मिला वि० सं० १२६० (ई० स० १२१०) का, दूसरा भड़ौच से मिला वि० सं० १२७० (ई० स० १२१३) का, और ती उरा अमरेश्वर (मान्धाता) से मिला वि० सं० १२७२ (ई० स० १२१५) का है। इसने गुजरात नरेश जयसिंह को हराया था ।

'त्रबन्धचिन्तामिया' में बिखा है कि, माखवनरेश साहब के गुजरात पर चढ़ाई करने पर भीमदेव के मंत्री ने उसे सममाकर खौटा दिया था। (ए० २४६)

'कीर्तिकौ मुदी' में भीमदेव के मंत्री के स्थान में बघेल लवणप्रसाद का नाम दिया है। (सर्ग २, श्लो० ७४)

यह जवसम्प्रसाद भीम द्वितीय का सामन्त था।

- 'काञ्यगान्धर्वसर्वस्विनिधिना येन सांप्रतम्।
   भारावतारणं देञ्याश्चके पुस्तकवीणयोः॥'
   (एपिग्राफिया इण्डिका, भा० ६, ए० १०८)
- र जर्नल बंगाल प्रियाटिक सेासाइटी, भा० ४, पृ० ३७८।
- व जर्नल श्रमेरिकन श्रोरियण्डन सोसाइटी, भा० ७, ५० ३२।
- <sup>३</sup> श्रमरेश्वरतीर्थं रेवा श्रीर कषिता नित्यों के सङ्गम पर है।
- <sup>५</sup> जर्नल स्रमेरिकन स्रोरियच्टल सोसाइटी, भा॰ ७, पृ० २४।
- पुजरातनरेश भीमदेव द्वितीय के समय उसके रिश्तेदार जयसिंह (जैत्रसिंह—जयंतसिंह) ने कुछ दिन के लिये उससे श्रशाहिखवाड़े का शासन छीन लिया था। परन्तु श्रन्त में वहाँ पर फिर से भीमदेव का श्रक्षिकार होगया।

'बातलीलाइचे यस्य जयसिंहे पलायिते।'
 ( एपिब्राफिया इचिडका, भा० ६, ४० १०६ )

इसी (अर्जुनवर्गा) के समय इसके गुरु (बालसरस्वती) मदन ने 'पारिजातमञ्जरी' (विजयश्री) नाम की नाटिका बनाई थी। इस में भी अर्जुनवर्मा और गुजरातनरेश जयसिंह के बीच के युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध पावागढ़ के पास हुआ था, और इस में जयसिंह को हारकर भागना पड़ा था।

यह नाटिका पहले पहल, वसन्तोत्सव पर, भोजकी बनाई पाठशाला<sup>३</sup> में खेली गई थी।

'प्रबन्ध चिन्तामिए' में लिखा है कि-भीम (द्वितीय) के समय अर्जुनवर्मा ने गुजरात को नष्ट किया था।

इसी (अर्जुनवर्मा) ने 'अमरूशतक', पर 'रसिकसंजीवनी नाम की टीका लिखी थी।

इस अर्जुनवर्मा की उपाधि 'महाराज' लिखी मिलती है।

### २० देवपाल = सं० १९ का उत्तराधिकारी

यह (१४) यशोवर्मा के पौत्र महाकुमार हरिश्चन्द्रवर्मी का छोटा पुत्र ऋौर महाकुमार उदयवर्मी का छोटा भाई था । तथा

( पुविमाफ्रिया इचिडका, भा० ८, पृ० १०१-१२२ )

<sup>9</sup> यह पूर्वोक्त आशाधर का शिष्य श्रीर गौड़ बाह्म ख था।

र एक शिला पर खुदे इस नाटिका के पहले दो श्रद्ध धारा की कमालमीला मस्जिद से मिले हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> यही पाठशाला धाजकल कमालमौला मस्जिद् के नाम से प्रसिद्ध है।

<sup>8 (80 540)1</sup> 

<sup>्</sup> अर्जुनवर्मा के जेखें। में इसका उर्द्वोख न होने से अनुमान होता है कि या तो यह घटना वि॰ सं॰ १२७२ (ई॰ स॰ १२१४) के बादकी है, या इसका तासर्य जयसिंह वाजी घटना से ही है।

श्रर्जुनवर्मा के निस्सन्तान मरने के कारण उसका उत्तराधिकारी हुआ। इसकी उपाधि 'साहसमक्ष' थी।

इसके समय के तीन शिलालेख और एक दानपत्र मिला है। इनमें का पहला शिलालेख वि० सं० १२७५ (ई० स० १२१८) का, दूसरा वि० सं० १२८६ (ई० स० १२२९) का, श्रीर तीसरा वि० सं० १२८९ (ई० स० १२३२) का है। इसका दानपत्र वि० सं० १२८२ (ई० स० १२२५) का है।

यह माहिष्मती (महेश्वर=इन्दौर राज्य में) से दिया गया था। इसी के राज्यसमय वि० सं० १२९२ (ई० स० १२३५) में श्राशाधर ने श्रपना 'त्रिषष्टि स्मृति' नामक प्रन्थ समाप्त किया था। ' पहले लिखा जा चुका <sup>६</sup> है कि, इसके समय शम्स्रदीन श्राल्तमश

इससे प्रकट होता है कि श्राशाधर का यह 'जिनयज्ञकरूप' भी वि॰ सं॰ १२८१ में देवपाज के राज्यसमय ही समाप्त हुश्रा था, श्रीर देवपाज का ही दूसरा नाम 'साहसमल्ज' भी था।

१ इतिडयन ऐतिडकेरी, भा० २०, पृ० ३११।

र हिर्देश्यन ऐस्टिकेरी. भा० २०. पृ० ८३।

इ इशिडयन ऐशिटकेरी, भा० २०, पृ० मई।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> पुपिब्राफ़िया इंग्डिका, भा० १, पृ० १०८-११३।

<sup>&#</sup>x27; श्राशाधर की बनाई 'जिनयज्ञकल' नामक पुस्तक में जिखा है :— विक्रमवर्षसपंचाशीतिद्वादशशतेष्वतीतेषु । श्राश्विनसितान्त्यदिवसे साहसमञ्जापराख्यस्य ॥ श्रीदेवपाजनृपतेः पमारकुलशेखरस्य सौराज्ये । नज्जकच्छुपरे सिद्धो ग्रन्थोयं नेमिनाध चैत्यगृहे ॥

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> इसी पुस्तक का 'मालवे के परमार राज्य का श्रम्त' नामक श्रम्याय,

ने ग्वालियर पर कब्जा करने के बाद, वि० सं० १२९२ (ई० स० १२३५) में भिलसा, छौर उज्जैन पर भी श्रियकार कर लिया था, छौर इसी श्रवसर पर उसने वहाँ (उज्जैन) के महाकाल के मन्दिर को भी तोड़ा था। परन्तु वहाँ पर उसका श्रियकार स्थायी न हुन्ना। उसके लौट जाने पर उक्त प्रदेश फिर से परमार नरेशों के शासन में श्रागया। हाँ, इनका शासन शिथिल श्रवश्य हो गया था।

# २१ जयतुगीदेव (जयसिंह द्वितीय)=सं० २० का पुत्र

इसके समय के दो शिला लेख मिले हैं। इनमें का पहला वि० सं०१ १३१२ (ई० स० १२५५) का राहतगढ़ से, श्रु और दूसरा वि० सं०१३१४ का (कोटा राज्य के) अद्रु नामक गाँवर से मिला है।

आशाधर ने अपने 'धर्मामृतशास्त्र' के अन्त में लिखा है :-

पंडिताशाधरश्चके टीकां सोदसमामिमाम् ॥२८॥ प्रमारवंशवार्डीं दुदेवपालनृपात्मजे । श्रीमज्जैतुगिदेचे सिस्थाम्नावंतीनवंत्यलम् ॥३०॥ नलकच्छपुरे श्रीमन्नेमिचैत्यालयेसिधत् । विक्रमाब्दशतेष्वेषात्रयोदशस्य कार्तिके ॥३१॥

अर्थात्—नालझा के नेमिनाथ के मन्दिर में रहते हुए, आशाधर ने, इस 'चोदचमा' नामक टीका को, वि० सं० १३०० (ई० स० १२४३) में, परमारनरेश देवपाल के पुत्र जैतुगिदेव के राज्य में, बनाया।

इससे प्रकट होता है कि वि॰ सं॰ १३०० (ई॰ स॰ १२४३) के

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ह्रिडयन ऐखिटकोरी, भा० २० प्र० ८४।

र भारतीय प्रचीन जिपिमाला, ए० १८२ की टिप्पणी ६ इस क्षेख में शताब्दी के, अगले, दो अङ्क (१३) छूट गए हैं।

पूर्व ही किसी समय देवपालदेव मर गया था, और जयतुगीदेव राज्य का स्वामी हो चुका था।

इसीके दूसरे नाम जैत्रसिंह और जयसिंह ( द्वतीय ) भी थेर

9 चीरवा के लेख में लिखा है :-

यः श्रीजेसलकार्यं भवदुत्यूणकरणांगणे प्रहरन् । पंचलगुडिकेन समं प्रकटव (ब) लो जैत्रमहलेन ॥२=॥

इससे ज्ञात होता है कि मेवाड़ के, गुहिलनरेश जैत्रसिंह की तरफ़ के, चितौड़ के कोतवाल के छोटे पुत्र, मदन ने अपने स्वामी जेसल (जैत्रसिंह) के लिये अर्थू था (बाँस बाड़ा राज्य में) के पास 'पंचलगुडिक' जैत्रमरुल के साथ युद्ध किया। एक तो अर्थू था के परमार शासक मालवे के परमारों के सामन्त थे। दूसरा मेवाड़ के गुहिलनरेश जैत्रसिंह का समय वि० सं० १२ ७० से १२०६ (ई० स० १२१३ से १२५३) तक (अथवा इससे भी आगे तक) होने से जयतुगी और ये दोनों समकालीन थे। तीसरा परमारनरेश जैत्रसिंह के नाम के साथ 'पंचलगुडिकेन' विशेषण लगा है। सम्भव है, यह जयतुगी को 'महाकुमार' उपाधि धारिणी शाखा की सन्तान प्रकट्करने के लिये ही, 'पञ्चमहाशब्द' के स्थान में, निरादर सूचक रूप में, प्रयुक्त किया गया हो।

इन्हीं अनुमानों के आधार पर विद्वान लोग इस युद्ध का इसी जय-तुगी के साथ होना मानते हैं।

र गुजरात में बघेलों का राज्य स्थापित करने वाले वीसलदेव ने भी श्रिवकार प्राप्ति के बाद मलवनरेश से युद्ध किया था। यह घटना वि• सं० १३०० श्रीर १३१६ (ई० स० १२४३ श्रीर १२६१) के बीच की होगी। ऐसी हालत में वीसल का यह युद्ध जयतुगी देव श्रथवा उसके उत्तराधिकारी के समय ही हुआ होगा। कहते हैं कि, गणपित व्यास ने इस घटना पर धाराष्वंस' नामक एक काव्य भी लिखा था।

## २२ जयवर्मा द्वितीय=सं० २१ का छोटा भाई

इसके समय का वि० सं० १३१४ (ई० स० १२५७) का एक लेख श्रीर वि० स० १३१७ (ई० स० १२६०) का एक दानपत्र र मिला है।

इसमें का लिखा दान श्रमरेश्वर-चेत्र में दिया गया था। उस समय इसका 'सांधि विश्रहिक' मालाधर, श्रीर 'महाप्रधान' राजा श्रजय-देव था।

### २३ जयसिंह तृतीय=सं० २२ का उत्तराधिकारी

इसके समय का वि० सं० १३२६ (ई० स० १२६९) का एक शिलालेख पथारी गाँव से मिला है।

वि० सं० १३४५ के कवाल जी के कुंड (कोटाराज्य में) के शिलालेख में लिखा है कि रखथंभोर के चौहाननरेश जैत्रसिंह ने माँडू में स्थित जयसिंह को बहुत तंग किया और उसके सैनिकों को 'कंपायथा' की घाटी में हराकर रखथंभोर में क़ैंद करदिया।

येन भंपाइथाघट्टे मालवेशभटाः शतम् । व(ब)दुष्वा रणस्तम्भपुरे चिप्तानीताश्च दासताम् ॥६॥

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> परमार्स श्रॉफ़ धार ऐरड मातवा. १० ४० ।

र पुपित्राफ़िया इंग्डिका, भा० १, पु० १२०-२३।

र प्रिवाफिया इचिडका, भा० १, में प्रकाशित—प्रोफ्रेसर की तहार्न की इन्सिकिपशन्स आफ नॉर्देन इचिडया, सं० २३२।

४ ततोभ्युद्यमासाद्य जैत्रसिंहरविन्नवः। ऋषि मंडपमभ्यस्थं जयसिंहमतीतपत्॥॥॥

२४ अर्जुन वर्मा द्वितीय—सं०२३ का उत्तराधिकारी
पूर्वोक्त कवालजी के कुण्ड के लेख में लिखा है:—
सां (सा) म्राज्यमाज्य परितोषितहृज्यवाहो।
हंमीरभूपतिरविंव (द) त भूतधाच्याः ॥१०॥

निक्कित्य येनार्जुनमाजिम्भि । श्रीम्मीलवस्योक्कगृहे हुठेन ॥११॥

इससे प्रकट होता है कि रण्थं मोर के चौहाननरेश हं मीर ने अर्जुन वर्मा को हराकर मालवे का प्रदेश छीन लिया था।

यह घटना वि० सं० १३३९ और १३४५ (ई० स० १२८२ और-१२८८) के बीच किसी समय हुई वहोगी, और हम्मीर ने अपने राज्य की सीमा से मिला हुआ मालवे का कुछ अंश दवा लिया होगा।

> २५ भोज<sup>२</sup> द्वितीय=सं० २४ का उत्तराधिकारी 'हम्मीर महाकाव्य' में लिखा है:—

ततो मण्डलकृदुदुर्गात्करमादाय सत्वरम् । ययौ धारां धरासारां वारांराशिमहोजसां ॥१०॥

# सारंगदेव इति शार्क्स घरानुभावः ॥१२॥

<sup>&#</sup>x27; 'हम्मीर महाकाच्य' में हम्मीर की राज्य-प्राप्ति का समय वि० सं० १३३६ (ई० सं० १२८३) और प्रवन्धकोष के अन्त की वंशावली में वि० सं० १३४२ (ई० स० १२८४) दिया है। तथा कवालजी के कुण्ड का हम्मीर का शिला लेख वि० स० १३४४ (ई० सं० १२८८) का है।

<sup>?</sup> सिंत्रा से मिली सारंगदेव के समय की प्रशस्ति में लिखा है :--

परमारान्वयप्रीढो भोजो भोज इवापरः।
तत्राम्भोजमिवानेन राज्ञाम्लानिमनीयत ॥१८॥
(सर्ग ९)

इससे ज्ञात होता है कि, हम्मीर ने, माँडू से कर लेकर, धारा पर चढ़ाई की । इस पर वहाँ का राजा परमारनरेश भोज द्वितीय घबरा गया।

वि० सं० १३४५ के, (कोटा राज्य में के) कवाल जी के कुण्ड पर के, लेख में इस घटना का उल्लेख न होने से प्रकट होता है कि, यह घटना इस समय के बाद, और वि० सं० १३५८ (ई० स० १३०१) के पहले किसी समय हुई होगी।

पहले लिखा जा चुका है कि—धारा की श्रव्दुल्लाशाह चंगाल की क्रव के फारसी लेख श्रीर उर्दू की 'गुलदस्ते श्रव' नामक पुस्तक में लिखा

## युधि याद्वमालवेश्वरा— वक्टत सीणवलौ वलेन यः।

(प्पित्राफ़िया इंग्डिका,भा० १, पृ० १८१)

इससे प्रकट होता है कि गुजरातनरेश बघेज सारंगदेव ने माजवनरेश को हराया था। परन्तु निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि, यह कौनसा माजव-नरेश था। सारंगदेव के समय का वि० सं० १३४० (ई० स० १२६३) का एक शिजाजेख श्रावू से भी मिला है।

क्षारसी तवारीख़ों से ज्ञात होता है किसा रंगदेव ने उस गोगादेव को; जो पहले माजवनरेशों का मंत्री था, परन्तु बाद में आधे राज्य का स्वामी बन बैठा, हराया था। इस गोगदेव का खुलासा हाल पहले दिया जा चुका है।

9 इसी वर्ष वीर हम्मीर, सुलतान झलाउद्दीन के साथ के युद्ध में, मारा गया था। है कि उक्त अन्दुल्लाशाह की करामातों को देखकर मोज ने मुसलमानी धर्म महरण कर लिया था। उक्त लेख हिजरीसन् ८५९ (वि० सं० १५१५= ई० स० १४५६) का होने से, या तो भोज के मुसलमान होने की यह कथा कल्पित ही है, या फिर इसका सम्बन्ध भोज द्वितीय से है।

# २६ जयसिंह चतुर्थ=सं २५ का उत्तराधिकारी

वि० स० १३६६ (ई० स० १३०९) का इसका एक शिलालेख १ उदयपुर (ग्वालियर राज्य) से मिला है।

इसी के राज्य में मालवे पर मुसलमानों का अधिकार हो गया, श्रीर वहाँ का प्रदेश छोटे छोटे सामन्त नरेशों में बँट गया।

इसके बाद का इस शाखा के किसी परमारनरेश का हाल नहीं मिलता है।

१ इशिडयन ऐशिटकेरी, भा० २०, पृ० ८४

# परमारनरेशों के वंशृश्च और नक्शे

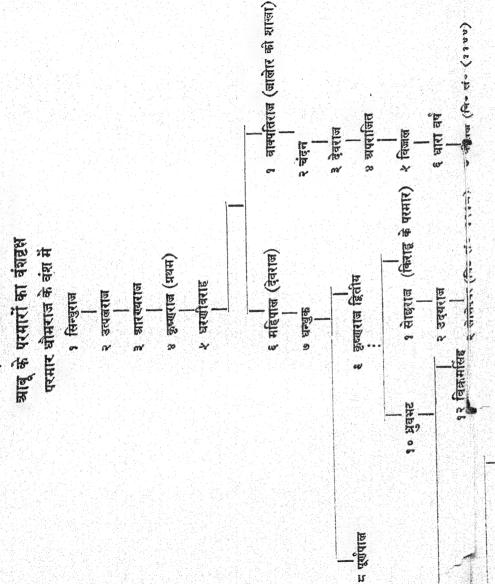

प्रलहाद्वेव

१४ धारावर

११ सोमसिंह

१६ क्रब्याराज (तृतीय)

१७ प्रतापसिंह

विक्रमसिंहरै

१३ यशोधवल १

१९ समिते

घंधुकम्रुवभटाव्यस्ततस्ते रिषुद्विषघटाजिते।ऽभवम् । यत्कुतेऽजनि पुमान्मनोरमो रामदेव इति कामदेवजित् ॥१४॥ रोदः कंद्रवतिकातिलह्रीलित्तामृतांशुतुतेरप्रधुम्नव्याो यशोष्यवल इत्यासीत्तनूजस्ततः॥ १ आबू पर के नेमिनाथ के मन्दिर के लेख में जिला है !-

<sup>(</sup>एपियाफिया इंडिका भा० ८ ५० २१०-२११)

इससे यशोधवल का रामदेव का युत्र होना ही प्रकट होता है। सम्भव है उसके छोटे होने के कारण ही रामदेव के बाद विक्रमसिंह गद्दी पर बैठा हो।

१३६८ ( ई० स० १३११) का, इसके समय का एक लेख, सिरोही राज्य के वर्माण गाँव के, बाह्मण स्वामी नाम के, सूर्य के मन्दिर से मिला है। उसमें इसकी उपाधि 'महाराज कुल' (महारावल) लिखी है। वि॰ सं॰ १२८७ की आनुपर की तेलपाल के के समय मन्दिर की प्रशस्ति में परमार नरेश सामसिंह के नाम के साथ भी 'राजकुल' (रावल) की उपाधि लगी है। इसी विक्रमसिंह बाबोर के चौहानों ने आबू के परमार राज्य के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया और बाद में वि॰ सं॰ के करीब चौहान राव खुम्माने आबू के परमार राज्य की समाप्ति करदी। 1388) १३४६ (ई० स० र वि० सं०

# मालवे के परमारों का वंशृष्टच

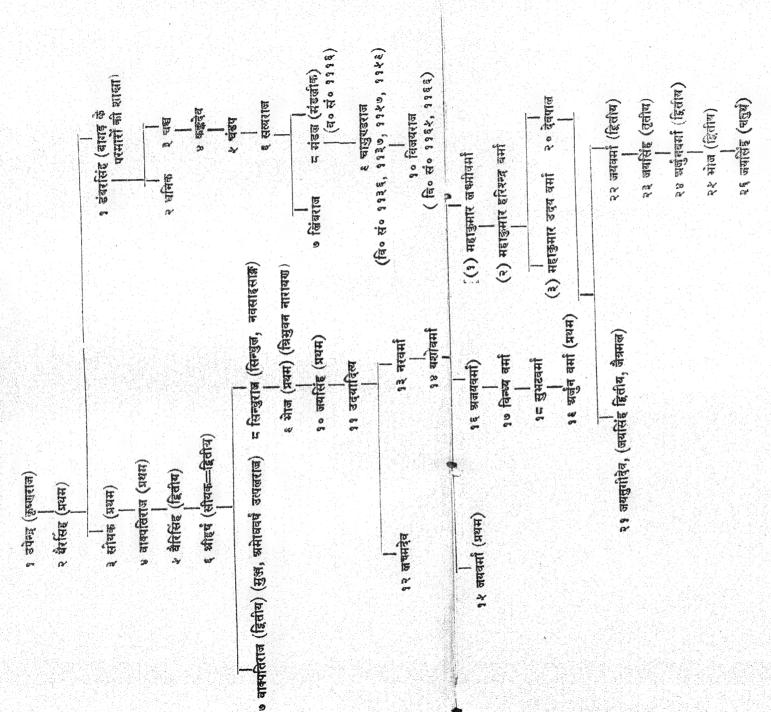

# आबू के परमारों का नक्शा

| i i             | PIE.                                                         | त्रस्तर का सम्बन्ध       | ज्ञात समय              | समकाबीन भन्य नरेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1               | सिन्द्रसम                                                    | प्रमार धीमराज के वंश में |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| O.              | उरपुल्पाज                                                    | सं० १ का पुत्र या        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                                              | डत्तराधिकारी             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ρ¥              | भारक्यसम्ब                                                   | सं० २ का पुत्र           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20              | कृष्याराज (प्रथम)                                            | सं० ३ का पुत्र           |                        | TO STATE OF THE PARTY OF THE PA |
| s) <sub>t</sub> | <b>बर्ग्णीवराह</b>                                           | सं० ४ का पुत्र           |                        | साबक्ष मंबद्ध, दाभ्यंत गर्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10              | महीपाख (इंबराब)                                              | सं० १ का पुत             | वि० सं० ९०४६           | HRD PELC CALCAL (ALLOW)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9               |                                                              | सं० ६ हा धुन             |                        | साबका मामद्व(प्रवम्), परमार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| u               |                                                              | सं० ७ का पुत्र           | चिव्सं १०६६ स्रोर १९०२ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| w               | हुज्या राज (द्वितीय)                                         | सं                       | न्त्रं १९९७ स्रोर ११२३ | निबस्त १११७ स्रोर ११२२ सालका भामदेव(प्रथम), बाहान नायनात्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0               | Nama<br>Nama<br>Nama<br>Nama<br>Nama<br>Nama<br>Nama<br>Nama | सं० १ का वंशज            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| or<br>on        | सम्बद्धाः                                                    | स्० १०का वंशज            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# मालने के परमारों का नक्या

| # # # |                                                                                            | प्रस्था सम्बन्ध             | ज्ञात समय                                   | समकातीन अन्य नरेश                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|       | उपेन्द्र (कृष्णराक)                                                                        | मालवे के परमार शब्य         |                                             |                                                                                  |
| ٨     | वैरसिंह (प्रथम)                                                                            | की सस्थापक<br>सं०१ का पुत्र |                                             |                                                                                  |
| ••    | तीयः                                                                                       | सं० २ का पुत्र              |                                             |                                                                                  |
| •     | वाक्पतिराज्ञ (प्रथम)                                                                       | सं० ३ का धुत्र              |                                             |                                                                                  |
| •     | वैंरसिंह (द्वितीय) (बज्जटस्वामी)                                                           | নৈ ৩ জা বুল                 |                                             |                                                                                  |
| (19°  | श्रीहर्ष (सीयक-द्वितीय, सिंहमट)                                                            | सं० ४ का युत्र              | वि० सं० ३००४ धौर<br>१०२६                    | दक्षिणी-गष्टकुट खोहिगदेव, दागढ़<br>का प्रमाग कडतेत                               |
|       | वाक्पनिरात (द्वितीय) (मुभ्र,<br>श्रमोध वर्ष, उत्पत्तरात्त,<br>पृथ्वीवरत्त्वभ, श्रीवरूत्वभ) | सं.<br>स्र<br>स्            | विवसं १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ | हैहय युत्रराजदेन (हिनीय), गुहिस<br>शक्ति हमार, कर्याट का सेखंकी<br>तैलप (हितीय,) |

| सीखंकी नाम्रुषडराज       | ०७८, ष्राबू का परमार नरेश घंष्ठक,<br>श्रौर हेंह्य गांगेयदेव, और कर्ण, सोंबंकी<br>१४) भीमदेव (प्रथम), कर्णाट का सोंबंकी<br>जयसिंह (द्वितीय) श्रौर सेंग्लेश्टर,<br>चौंहाज दीचराम, चौहान श्रमाहिरुब,<br>सहसूद गज़नवी, बाहौर का नरेश |                                       | 9३७ चौहान विमहरान (दीसत ठतीय),<br>सेाबंभी क्यों, गुहिल विनयसिंह            | म्रौर सोलंकी सिद्धराज-जयसिंह, |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                          | विवसंव १०७६, १०७८,<br>१०७६, १०६१ और<br>(सव्संव ६६४)                                                                                                                                                                              | नि<br>१९६०<br>१९६०<br>१९६०            | वि० सं० १११६, १<br>श्रोर ११४३                                              | विवसं ११६१ और<br>११६४         |
| सं०७ का छोटा भाहे        | सं.<br>म<br><u>च</u><br>उत्र                                                                                                                                                                                                     | सं० ६ मा उत्तराधिकारी वि० सं० १११२ और | सं० १० का उत्तराधिकारी वि० सं० १११६, १९३७<br>स्रोत ११७३<br>सं० ११ का युत्र | सं॰ १२ का छोटा माई            |
| सिधुराज (सिधुल, कुन्नार- | भोज (ब्रिसुदन नारायख्)                                                                                                                                                                                                           | जगसिंह (पथम)                          | उ <i>द्</i> यादित्य<br>खप्तमदेव                                            | <b>सरवमा</b>                  |

| समकाबीन श्रन्य नरेश | हे। खंकी मिद्धराज-जयसिंह, मालव<br>नरेश बल्लाल | सावंकी कुमारपान |                    |                     |                          |          |                  | सांबंदी कुमारपांब, प्रजयपांब, स्ब- | राज (हित्तीय), श्रीर भीमदेव(हितीय) | सांखंदी मामदेव (द्वितीय) बघेल | अवस्पप्रसाद | सालंकी क्यसिंह, और भीमदेव | Series .                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------------|----------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------|
| ज्ञात समय           | वि० सं० ११६१ धोर<br>११६२                      |                 |                    | वि० सं० १२००        | विक संक १२३४ श्रीर       | @*<br>6* | वि० सं० १२१६     |                                    |                                    |                               |             | वि० सं०१२६७,१२७०          | ************************************** |
| परस्पर का सम्बन्ध   | सः                                            | सं० १४ का पुत्र | सं० ११ का छ।टा भाई | सं० १५ का भाई       | सं० (१) का पुत्र         |          | सं० (२) का पुत्र | सं० १६ का पुत्र                    |                                    | सं० १७ का पुत्र               |             | सं० १८ का पुत             |                                        |
|                     | यशोवमी                                        | Here            | अवयवमा             | महाकुरार बच्मीवर्मा | महाकुमार हरिश्चन्द्र वमी |          | महाकुमार उद्यवभी | विष्यवमा                           |                                    | सुभटवर्मा (साइड्)             |             | श्रज्ञंनवर्मा (प्रथम)     |                                        |
| F.                  | 2                                             | مرد<br>ده       | m,                 | <u> </u>            | · ②                      |          | <u> </u>         |                                    |                                    | ដ                             |             | ***<br>***                |                                        |

| वि० सं० १३००, १३१२। गुहिल जैत्रसिंह<br>और १३१४           | १३१४ और                         | भ्रेस्                         | चौहान हम्मीर            | चौहान हम्मीर          | (0°<br>(0°<br>(0°             |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
|                                                          | संब २३ का छोटा भाई विव संव १३१४ | सं० २२ का उत्तराधिकारी वि॰ सं० | सं०२३ का उत्तराधिकारी   | सं०२४ का उत्तराधिकारी | सं०२१ का उत्तराधिकारी वि० सं० |  |
| बयतुगीदेव (बर्यासह द्वितीय सं ०२० का पुत्र<br>क्षेत्रमत) | जयवसौ (द्वितोय)                 | बर्यासह (दृतीय)                | श्वजुँन वर्मा (द्वितीय) | मोज (द्वितीय)         | नयसिष्ट (चतुथे)               |  |
| or<br>W                                                  | 2                               | m'<br>o'                       | 30                      | A.                    | es.                           |  |

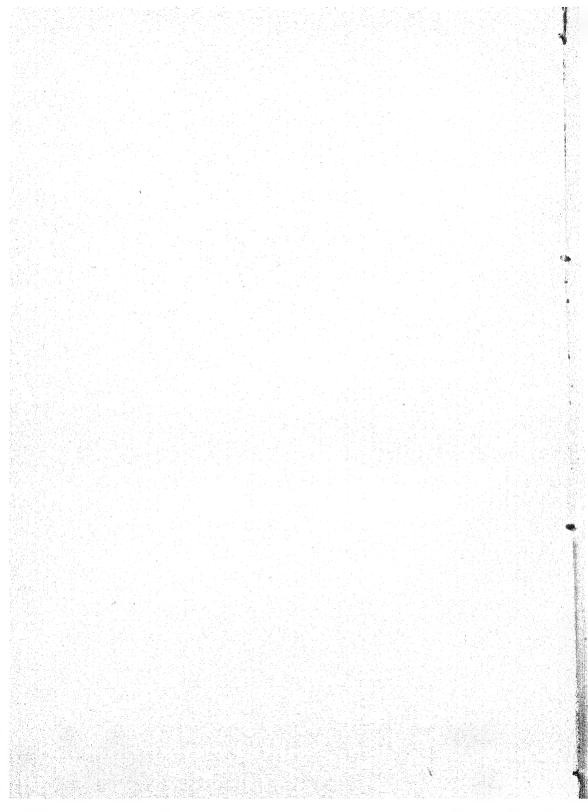

# भोज के सम्बन्ध की अन्य किंवदन्तियाँ

एक दिन जिस समय राजा भोज अन्तः पुर में पहुँचा, उस समय उसकी रानी एकान्त में अपनी सखी से बातकर रही थी। परन्तु राजा का चित्त किसी विचार में उलमा हुआ था, इससे बिना सोचे समके, वह भी उनके पास जाकर खड़ा हो गया (यह देख रानी की सखी लजा कर वहाँ से हट गई, और रानी के गुख से 'मूर्ख' शब्द निकल पड़ा। यद्यपि यह शब्द बहुत ही धीमे स्वर में कहा गया था, तथापि राजाने इसे सुनलिया, और वह चुप चाप लौटकर राजसभा में जा बैठा। उस समय राजा के मनमें अनेक तरह के विचारों का तूफान उठ रहा था। परन्तु फिर भो रानी के कहे शब्द का तात्पर्य सममने में वह असमर्थ था। इतने में राजसभा के पण्डित आकर वहाँ पर उपस्थित होने लगे। उन्हें देख भोज ने प्रत्येक पण्डित के आने पर 'मूर्ख' शब्द का उद्यारण करना शुरू किया। इस नई घटना को देख वे विद्वान् भी स्तम्मित होने लगे। काई भो इसके मर्म को न समम सका। परन्तु कालिदास के आने पर, जब राजा ने यही शब्द कहा, तब उसने उत्तर दिया:—

खादन गच्छामि इसम जल्ये। गतं न शोचामि इतं न मन्ये॥ द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन्! किं कारणं भोज भवामि मूर्कः ?

श्रर्थात्—हे राजा भोज ! न तो मैं मार्ग में खाता हुआ चलता हूँ, न हँसता हुआ बोलता हूँ, न गई बात का सोच करता हूँ, न किए हुए कार्य का घमंड करता हूँ, और न (वार्तालाप करते हुए) दो जनों के बीच जाकर खड़ा होता हूँ, फिर भला मैं मूर्ख क्यों होने लगा ?

यह सुनते ही राजा समक्त गया कि, से े, एकान्त में बातें करती हुई रानी श्रीर उसकी सखी के, पास जाकर खड़े होने से ही रानी ने यह शब्द कहा था।

राजा भोज की सभा के घन्य विद्यान काजिदास के चातुर्य घौर मान को देख-देखकर मन ही मन उससे कुढ़ा करते थे। साथ ही वे समय-समय पर उसकी दुर्वेजतात्रों को, भोज के समने, प्रकट कर, इसे उसकी नजर से गिराने की चेष्टा में भी नहीं चुकते थे। एक बार उन लोगों ने राजा से निवेदन किया कि, महाराज ! आप जिस कालिदास का इतना मान करते हैं, वह ब्राह्मण होकर भी, मत्स्य भन्नए करता है। यह सुन राजा भोज ने कहा-यदि ऐसा है तो आप लोग उसे मौक्ने पर पकड्वाइए; जिससे सुमें इस बात का विश्वास हो जाय। इस पर परिडत बोले कि यदि श्रीमान की यही इच्छा है, तो, इसी समय, स्वयं चलकर नदी तीर पर बैठे हुए कालिदास की तलाशी ले लीजिए। इससे सारा भेद अपने आप ही खुल जायगा। इसके बाद कुछ ही देर में वे पण्डित, राजा भोज को लेकर, नदी-किनारे जा पहुँचे। कालिदास उस समय तक वहीं था। इसलिये उसने जब राजा को. पिएडतों के साथ, वहाँ श्राते देखा, तो, उसको भी सन्देह हो गया। श्रीर वह अपनो इष्टदेवी का स्मरण कर, बगल में एक छोटी सी गठरी दबाए, उठ खड़ा हुन्ना। परन्तु राजा ने तत्काल पास पहुँच उससे पूछा:-

कते कि ?

अर्थात्—( तुम्हारी ) बगल में क्या है ?

इस पर उसने कहा:-

मम पुस्तकं

श्रर्थात्—मेरी किताब है।

तब राजा बोला:-

किमुद्कं !

अर्थात्-पानी सा क्या नजर आता है ?

कालिदास ने कहा:-

काव्येषु सारोदकम्।

अर्थात्—यह कविताओं में का साररूप जल है।

तब राजा ने पृद्धा:-

गन्धः कि ?

व्यर्थात-इसमें गन्ध क्यों है ?

इस पर कालिदास बोला:-

नतु रामरावण्यधात्वंग्रामगन्धोत्वदः।

अर्थात्—यह तो, राम द्वारा रावण के मारे जाने से, युद्ध की देढव गंध है।

तब राजा ने फिर पूछा:--

जीवः कि ?

श्रर्थात्-इसमें जीव कैसा है ?

कालिदास ने कहा:-

मम गौडमंत्र तिखितं संजीवनं पुस्तकम्।

श्चर्थात्—इसमें मेरा 'गौड-मंत्र' लिखा होने से पुस्तक सजीव कर देने वाली है।

तब फिर राजा बोला:-

पुच्छः किं !

अर्थात्-इसमें पूँछ सी क्या है ?

इस पर कालिदास ने कहा-

खलु ताडपत्र लिखितं।

श्रयीत्-पुस्तक 'ताड़-पत्र' पर लिखी हुई है।

उसकी इस चतुराई और उपज को देखकर राजा प्रसन्न हो गया और उसके मुख से आप ही आप यह वाक्य निकल गया :—

हा ! हा !! गुणाढचो भवान्।

अर्थात्—श्रोहो ! श्राप तो बड़े ही गुणी हैं।

कहते हैं कि, इसके बाद जब कालिग्नास के बग़ल की उस गठरी को खोल कर देखा गया तब देवी के प्रभाव से वास्तव में हो उसमें से ताड़पत्र पर लिखी एक पुस्तक निकल आई।

एक रोज राजा भोज श्रीर कालिदास बग्नीचे में घूम रहे थे। इतने में ही वहाँ पर मिएभद्र नाम का एक विद्वान् श्रा पहुँचा श्रीर राजा को इधर उधर घूमते देख स्वयं भी उसके साथ हो लिया। उस समय राजा के दाँए हाथ की तरक कालिदास, श्रीर बाँए की तरक वह नवागत विद्वान् था। छुछ देर घूमने के बाद उस विद्वान् को शाररत सूभी, श्रीर उसने कालिदास का श्रपमान करने की नीयत से बाँए हाथ की तारीक में श्रोक के ये तीन पद पढ़े:—

गृह्णात्येष रिपोः शिरः प्रतिज्ञवं कर्षत्यलो वाजिनं धृत्वा चर्भधनुः प्रयाति सततं संप्रामभूमावि ॥ द्यूतं चौर्यमथस्त्रियं च शपयं जानाति नायं करो

श्रर्थात्—यह बायाँ हाथ, (रणाङ्गण में ) आगे होकर शत्रु का सिर पकड़ता है, तेज घोड़े को खींचकर रोकता है, ढाल श्रीर धतुष लेकर युद्ध में श्रागे बढ़ता है। परन्तु जुझा खेलना, चोरी करना, पर स्त्री का श्रालिङ्गन करना, श्रीर कसम खाना, यह बिलकुल नहीं जानता। श्रभो उक्त विद्वान् ने ये तीन पाद ही कहे थे कि कालिदास उसके मतलब को ताड़कर बोल उठा :—

अर्थात्— परन्तु ब्रह्मा ने इसे, दान देने में असमर्थ देख कर ही, 'आबद्सा' लेने का काम सौंपा है।

यह सुन भोज हँस पड़ा और मिएभद्र लिज्जित हो गया।

एक बार एक विद्वान् अपने कुटुम्ब को, जिसमें उसकी स्त्री, उस-का पुत्र, श्रौर पुत्र वधू थी, लेकर मोज से मिलने को चला। धारा नगरी के पास पहुँचने पर उसे सामने से, एक ब्राह्मण श्राता दिखाई दिया। यह हाल ही में भोज से सम्मान प्राप्त कर लौट रहा था। नजदीक पहुँचने पर श्राने वाले ब्राह्मण ने उस बुद्ध-विद्वान् से पूछा—"महाराज! श्राप कहाँ जा रहें हैं ?" यह सुन विद्वान् ने कहा:—

> गच्छाम्यहं श्रुति पुराण समग्रशास्त्र— पारंगतं कलयितुं किल भाजभूपम्।

त्रर्थात्— मैं वेद, पुराण, श्रौर शास्त्रों के ज्ञाता, राजा भोज से मिलने जा रहा हूँ।

इसपर ब्राह्मण बोल उठा :--

वेत्त्यत्राणि नहि वाचियतुं स राजा महां ललाटलिखिताद्धिकं द्दी यः।

अर्थात्— वह राजा तो, जिसने सुक्ते भाग्य में लिखे से भी अधिक धन दिया है, ( मालूम होता है ) अच्छ पढ़ना भी नहीं जानता।

<sup>ै</sup> यहाँ पर बाह्मण ने राजा को भाग्य में जिखे श्रवरों के पढ़ने में श्रासमर्थ बतवाकर उसकी दानशीवता की प्रशंसा की है। इसे संस्कृत साहित्य में 'क्याज-स्तुति' कहते हैं।

इसके बाद, जब राजा को उस कुटुम्ब के नगर के पास पहुँचने की सूचना मिली, तब उसने, एक आदमों के हाथ, एक लोटा दूध उस के निवास स्थान पर भेजदिया। उसे देख बृद्ध विद्वान् राजा के आशय की समक्ष गया और उसने उस दूध में थोड़ी सी शकर मिलाकर वह लौटा वापिस राजा के पास लौटा दिया।

राजा ने लोटा भर दूध भेजकर यह सूचित किया था कि, हमारी सभा में तो पहले से ही उज्ज्वल कीर्ति वाले विद्वान भरे हैं। परन्तु पिंडत ने उसमें बूग मिलाकर यह जता दिया कि हम भी उनमें, दूध में चीनी की तरह, मिलकर रह सकते हैं।

इसके बाद राजा स्वयं एक साधारण जित्रिय का सा भेस बना कर, उस कुटुम्ब को देखने के लिए चला। उस समय वह बृद्ध विद्वान् श्रीर उसका पुत्र एक तालाव के तीर पर बैठे सन्ध्यावन्दन कर रहे थे। राजा ने वहाँ पहुँच, पहले तो, उस विद्वान् के पुत्र की तरफ देखा श्रीर फिर तालाब से एक चुल्लू पानी उठाकर पीलिया। यह देख उस युवक विद्वान् ने भी एक कंकरी उठाकर तालाब में डाल दी।

राजा ने चुल्लू भर पानी पीकर उस युवक की यह जताया था कि, पहले तुम्हारे पूर्वज बाह्याए अगस्त्य ने एक चुल्लू में समुद्र का सारा जल पी डाला था। तुम भी बाह्याए हो। क्या तुम में भी वह सामर्थ्य है ? इसका आश्य समक, उस युवक विद्वान् ने जल में कंकरी छोड़ यह जवाब दिया कि, श्रोरामचन्द्र ने समुद्र पर पत्थरों से पुल बाँव दिया था। तुम भी तो चित्रय हो। क्या तुम में भी वैसी सामर्थ्य है ?

यह देख उस समय तो राजा वहाँ से चला आया। परन्तु सार्य-काल के समय लकड़हारे के रूप में फिर वहाँ जा उपस्थित हुआ, और रात हो जाने का बहाना कर उन्हीं के निवास के पास एक तरफ लेट रहा। इसी समय सरस्वती कुटुम्ब ने सोचा कि विदेश में, रात में, सब का सा रहना ठीक नहीं है। इसी से उन्होंने बारी-बारी से सामान का पहरा देना निश्चय किया। पहले-पहल जब बृद्ध विद्वान् पहरे पर नियत हुआ और कुटुम्ब के अन्य तीनों व्यक्ति सा गए, तब लकड्हारे के वेष में छिपे राजा ने लेंटे ही लेंटे यह श्लोकार्थ पढ़ा:—

> श्रकारे खलु खंसारे खारमेतत्त्रयं व्हतम्। श्रथीत्—इस श्रसार संसार में ये तीन ही सार हैं। इस पर वह विद्वान् बोल च्ठा:—

काऱ्यां वासः सतां सेवा सुरारेः स्मरणं तथा।

अर्थात-काशी का निवास, सत्युक्षों की टहल और ईश्वर का भजन।

इसके बाद जब वह वृद्ध विद्वान से। गया, श्रीर उसकी की पहरे पर बैठी, तब फिर राजा ने वही श्लोकार्थ पढ़ा। इसपर वृद्धा बोली:—

कसारः शर्करायुक्तः कंसारिचरणद्रयम्।

श्चर्थात्—खाने को बूरा मिला हुआ कसार और सेवा करने के। कृष्ण के दोनों चरण ।

इसी तरह जब पुत्र की बारी आई तब राजा ने यह श्लोकार्ध पढ़ा—

> श्रसारे खलु संसारे सारं श्वसुर मन्दिरम्। श्रर्थात्—इस श्रसार संसार में सुसराल ही सार है। इस पर वह युवक बोल उठा:—

हरः शेते हिमगिरी हरिः शेते पयोनिधौ।

त्रर्थात्—( इसी से ) महादेव हिमालय पर श्रीर विष्णु समुद्र में जाकर श्राराम करते हैं। अन्त में पुत्र-वधू के पहरे के समय राजा ने यह रलोकार्य कहा:— श्राह्मारे खलु संसारे सारं सारङ्गलोखना । अर्थात्—इस असार संसार में एक खी ही सार है। इस पर उस विदुषी ने राजा की पहचान कर इस रलोकार्ध की पूर्ति इस प्रकार की:—

यस्यां कुत्तौ समुत्वतो भाजराजभवादशः।

अर्थात्—जिसके गर्भ से, हे भोजराज ! आपके समान (पुत्र रत्न) उत्पन्न हुआ है।

इस प्रकार अपने पहचान लिये जाने के कारण राजां शीव वहाँ से उठकर चल दिया और वृसरे दिन उसने उस छुटुम्ब की राजसभा में बुलाकर पूरी तौर से सम्मानित किया।

एक दिन एक विद्वान राजा भोज की सभा में आरहा था। परन्तु उसके द्वार पर पहुँचने पर, राजा की आज्ञा आने तक के लिये, द्वारपाल ने उसे रोक लिया। इसके बाद जब चोबदार के द्वारा राजा की आज्ञा आप्त हो गई तब वह त्रिद्वान् राज-सभा में पहुँचा दिया गया। वहाँ पर उसने, भोज के सामने खड़े हो, यह श्लोक पढ़ा:—

राजन् दौवारिकादेव प्राप्तवानस्मि वारणम्। मदवारणिकच्छामि त्वस्ताहं जगतीपते॥

श्रर्थात्—हे राजा! भैंने वारण (साधारण हाथी या सकावट) तो (तुम्हारे) द्वारपाल से ही पालिया है अब तुमसे मदवारण (मस्त हाथी) चाहता हूँ।

इस श्लोक में, राज-द्वार पर रोके जाने की शिकायत के साथ ही, 'वारण' शब्द में श्लेष रखकर, हाथी माँगने की चतुराई की देख राजा प्रसन्न हो गया और पूर्व की तरक खड़े ब्राह्मण के सामने से मुख फिराकर द्विणाभिमुख होकर बैठ गया। यह देख ब्राह्मण की बड़ा आश्चर्य हुआ, श्रीर वह फिर राजा के सामने जाकर बोला:—

> श्रपूर्वेयं घनुर्विद्या भवता शिक्तिता कुतः। मार्गणीयः समायाति गुणो याति दिगन्तरम्॥

श्रर्थात्—हे राजा! तुमने यह श्रजीब धनुर्विद्या कहाँ सीखी है ? इससे वाणों (याचकों ) का समृह तो तुम्हारे पास श्राता है, श्रौर धनुष की रस्सी (कीर्ति) दूर-दूर तक जाती है। 9

यह सुन राजा ने फिर उधर से मुँह फिरा लिया और पश्चिमाभि-मुख होकर बैठ गया। यह देख ब्राह्मण को फिर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह फिर राजा के सामने पहुँचकर बोला:—

> सर्वज्ञ इति लोकोयं भवन्तं भाषते मृषा। पदमेकं न जानासि वक्तुं नास्तीति याचके॥

अर्थात्—नाहक ही लोग आपको सर्वज्ञ कहते हैं। आप तो माँगने के आए हुए के। इनकार करना भी नहीं जानते।

यह सुन राजा ने अपना मुख उत्तर दिशा की तरक घुमा लिया। इस पर पिएडत ने उस तरक पहुँच यह श्लोक पढ़ा:—

> सर्वदा सर्वदोऽसीति मिथ्या त्वं स्त्यसे जनैः। नारयो लेभिरे पृष्टं न वज्ञः परयोषितः॥

श्रर्थात्—हे राजन् ! लोग कहते हैं कि श्राप प्रत्येक समय प्रत्येक वस्तु देने के। उद्यत रहते हैं। यह सब सूठ है। क्योंकि, न तो श्रापके रात्रुओं ने ही कभी श्रापकी पीठ पाई (देखी) है, न पराई स्त्रियों ने ही श्रापका (वत्त ) श्रालिङ्गन पाया है।

माधारणतथा धनुर्विद्या में गुण (धनुष की रस्ती) तो पास
 रहती है श्रीर मार्गणीय (तीरों का समृह) दूर जाता है।

यह सुन राजा एकदम उठ खड़ा हुआ। यह देख उक्त कवि ने फिर राजा के। सुनाकर कहाः—

> राजन् दनकधाराभिस्त्विय सर्वत्र वर्षति । स्रभाग्यच्छत्रसंछन्ने मयि नायान्ति बिन्दवः ॥

अर्थात्—हे राजन ! यद्यपि आप चारों तरफ सुवर्ण की धाराएँ बरसा रहे हैं, तथापि मेरे ऊपर बदिकस्मती की छतरी लगी होने से उनकी बूँ दें सुफ तक नहीं पहुँचती हैं।

यह सुन राजा जनाने में चला गया। इस पर कवि का बड़ा ही दु:ख हुत्रा त्रौर वह त्रपने भाग्य के। कोसता हुत्रा सभा से लौट चला। उसकी यह दशा देख, मार्ग में खड़े, भोज के मंत्री, बुद्धिसागर ने उससे सारा। हाल पूछा, और उसके सुन लेने पर कहा कि, यदि किव की इच्छा हो, तो, जा कुछ राजा भोज ने उसे दिया है, उसकी एवज में, एक लच्च रुपये उसे मिल सकते हैं। यह सून कवि का बड़ा आश्चर्य हुआ; क्योंकि वह जानता था कि, राजा ने, उसके हर एक रलोक की सनकर मुँह फेर लेने के सिवाय, उसे कुछ भी नहीं दिया है। इसीसे उसने बुद्धिसागर की वह शर्त मान ली और एक लच रुपिये लेकर खुशी-ख़ुशी अपने घर चला गया। इघर राजा भोज, श्चन्तःपुर में पहुँच, राज्य छोड़कर जाने की तैयारी करने लगा था: क्योंकि उसने उस कवि के चमत्कार पूर्ण श्लोकों का सनकर मन ही मन एक-एक रलोक पर अपना एक एक दिशा का राज्य उसे दे डाला था। परन्तु बुद्धि सागर ने पहुँच निवेदन किया कि आपके। राज्य छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके आशय के। समभ गया था, इसीसे मैंने एक लच रुपये देकर किव से यह राज्य वापिस खरीद लिया है। यह सुन राजा ने अपने मंत्री की बुद्धि की सराहना की।

संकर्षण नामक विद्वान् रारीब होने पर भी किसी के पास जाता आता न था। यह देख उसकी खी ने उसे राजा भोज के पास जाने के तिये बहुत कुछ समकाया और कहा:—

> श्रनर्ध्यमपि माणिक्यं हेमाश्रयमपेत्रते । श्रनाश्रया न शोभन्ते पण्डिता वनिता लताः॥

अर्थात्—जिस प्रकार, कीमती माणक (लालरंग के रह्न विशेष) को भी सुवर्ण के आश्रय की जरूरत रहती है—(सुवर्ण में जड़े या पिरोप जाने के बिना 'माणक' की शोभा नहीं बढ़ती ) उसी प्रकार पण्डितों, खियों और लताओं की भी बिना आश्रय के शोभा नहीं होती।

इस पर उस ब्राह्मण ने राजा के पास जाना अङ्गीकार कर लिया। इसके बाद जब वह भोज की सभा में पहुँचा, तब राजा ने उसे प्रथम बार आया देख पूछा:—

कुत आगम्यते विप्र !

व्यर्थात् — हे बाह्यण, तुम कहाँ से आ रहे हो ?

यह सुन ब्राह्मण बोलाः—

कैलासादागतो स्म्यहम्।

अथात्—में कैलास से आया हूँ।

तब ।फर भाज ने पूछा:-

शिवस्य चरणौ खस्ति

श्रर्थात्-शिवजी कुशल से तो हैं ?

इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया:—

किं पृच्छिसि शिवोमृतः॥

अर्थात्--आप क्या पूछते हैं ? शिवजी तो मर गए ।

यह सुन राजा की, ब्राह्मण के कहने पर, बड़ा आश्चर्य हुआ, श्चौर उसने बड़े आश्वह से उस कथन का तात्पर्य पृद्धा। तब ब्राह्मण ने कहा:—

> श्रर्धं दानववैरिणा गिरिजयाण्यर्धं हरस्याहतं देवेत्थं भुवनत्रये स्मरहराभावे समुन्मीलति । गंगा सागरमम्बरं शशिकला शेवश्चपृथ्वीतलं सर्वज्ञत्वमधीश्वरत्वमगमस्वां मां च भिज्ञाटनम् ॥

श्र्यात्—महादेव का श्राधा भाग (शरीर) तो विष्णु ने श्रीर श्राधा पार्वती ने ले लिया—(श्र्यात्—शिवजी का श्राधा शरीर 'हरिहर' रूप में और श्राधा 'श्र्यंनरीश्वर' रूप में मिल गया) इससे तीनों लोकों में महादेव का श्रभाव हो गया। (श्रीर उनकी सम्पत्ति इस प्रकार वॅट गई।) गंगा तो ससुद्र में जा मिली। चन्द्रमा की कला श्राकाश में जा पहुँची। शेषनाग पाताल में चला गया। सर्वज्ञता श्रीर प्रमुख श्रापके हाथ लगा। रह गया भिक्ता माँगना सो, वह मेरे पल्ले पड़ा है।

ब्राह्मण की चतुरता को देख राजा ने पास खड़े सेवक की आज्ञा दी कि, इस ब्राह्मण को एक भैंस दे दो; जिससे इसके वालबचों के दूध पीने का सुभीता हो जाय। परन्तु वह दुष्ट कर्मचारी, एक ऐसी भैंस ले आया जा देखने में ता मोटी ताजी थी, परन्तु बूढ़ी और वाँम थी। ब्राह्मण शीघ ही उसकी दुष्टता को ताड़ गया। इसिलये भैंस के कान के पास अपना मुख ले जाकर धीरे धीरे कुछ बड़बड़ाने लगा, और फिर भैंस के मुँह के सामने अपना कान करके खड़ा हो गया। उसकी इन चेष्टाओं को देख राजा ने इसका कारण पूछा। इस पर उसने कहा— महाराज! मैंने उसके कान के पास मुख ले जाकर पूछा था कि क्या वह गर्भवती है ? इस पर उसने मेरे कान में कहा:—

भर्ता मे महिषासुरः इतयुगे देव्या भवान्या हतस्तरमात्तदिनतो भवामि विधवा वैधव्यधर्माहाहम्।

दन्ता में गितताः कुचा विगतिता भग्नं विषाणद्वयं वृद्धायां मिय गर्भसम्भवविधि पृच्छन्न किं लज्जसे ॥

श्रर्थात्—भगवती दुर्गा ने सत्ययुग में ही मेरे पित महिषासुर (भैंसे के श्राकार के राचस विशेष) के। मार डाला था। इसिलए उसी दिन से मैं विधवा हो गई हूँ और विधवा के धर्म के। भी पालती श्राती हूँ। फिर श्रव तो मेरे दाँत दूट गए हैं, थन लटक गए हैं, और दोनों सींग भी दूट गए हैं। ऐसी हालत में मुक्त बुढ़िया से गर्भ होने की बात पूछते क्या तुमे लजा भी नहीं श्रानी ?

इस अपूर्व कथन की सुन भीज बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने उस दुष्ट कर्मचारी की दर्ख देने के साथ ही उस ब्राह्मण की, दूध देनेवाली अच्छी भैंस, और बहुत सा द्रव्य देकर, सन्तुष्ट किया।

एक बार राजा भोज की सभा में एक विद्वान् आया। उसे देख राजा ने उससे उसका हाल और वहाँ आने का कारण पूछा। यह सुन विद्वान बोला:—

> श्रुली जातः कदशनवशाद् भैक्ष्ययोगात्कपाली वस्त्राभावाद्विगतवसनः स्नेहशून्यो जटावान् । इत्थं राजंस्तव परिचयादीश्वरत्वं मयाप्तं नाद्यापि त्वं मम नरपते ! हार्थचन्द्रं ददासि॥

श्रर्थात्—में खराब भोजन मिलने से शूली (शूलरोग से पीड़ित), भित्ता माँगकर गुजारा करने से कपाली (खप्पर-या जहरी नारियल का पत्र रखनेवाला), पहनने को कपड़े न होने से दिगम्बर (नंगा) श्रीर तेल, श्रादि के न मिलने से जटावाला, हो गया हूँ। हे राजा! इस तरह श्रापके दर्शन से मैंने महादेव का रूप तो पा लिया है; क्योंकि महादेव भी शूली (त्रिशूलधारी), कपाली (कपालधारी), दिगम्बर, जटा-धारी, श्रीर ईश्वर है। परन्तु साथ ही वह 'श्रधंचन्द्र' धारी भी है। फिर आप भुमे भी ( अर्धचन्द्र ) (गला पकड़कर धका ) क्यों नहीं दते; जिससे मैं पूरा शिवरूप बन जाऊँ।

राजा बाह्या की, अपनी दशा प्रकट करने की, इस चतुराई के। देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसे यथोचित द्रव्य देकर [सन्तुष्ट किया।

एक रारीब बाह्यण, गन्नों के दुकड़ों की एक छोटी सी पोटली लेकर, भोज के दर्शन करने को धारा की तरफ चला। परन्तु मार्ग में, रात हो जाने के कारण, वह एक स्थान पर सो रहा। उसके इस प्रकार सो जाने के कारण किसी दुष्ट ने वे गन्ने तो उसकी पोटली से निकाल लिए, और उनके स्थान पर कुछ लकड़ी के दुकड़े, बाँध दिए। प्रातःकाल होते ही, वह बाह्यण, नित्य-कर्म से निवृत्त हो, सीधा राज-सभा में जा पहुँचा और राजा के सामने पोटली रखकर खड़ा हो गया। इसके बाद जब राजा ने उसे खोल कर देखा तब उसमें से लकड़ी के दुकड़े निकल पड़े। यह देख राजा को कोध चढ़ आया, और साथ ही वह बाह्यण भी, जिसे गन्नों के दुकड़ों के चोरी हो जाने का कुछ भी पता न था, उन्हें देख घबरा गया। इस घटना को देख कालिदास को बाह्यण की हालत पर दया आ गई। इसलिये उसने बाह्यण का पन्न लेकर कहा:—

दग्धं खागडवमर्जुनेन बिलना रम्यदुमैमु घितं दग्धा वायु सुतेन हेमनगरी लङ्कापुनः स्वर्णभूः। दग्धो लोकसुखे। हरेण मदनः किं तेन युक्तं कृतं दारिद्रचं जनतापकारकमिदं केनापि दग्धं नहि॥

श्रर्थात्—वर्ला श्रर्जुन ने, सुन्दर वृत्तों से शोभित, खारखव वन को; वायु पुत्र हन्मान् ने खर्रा उत्पन्न करने वाली, सोने की लङ्का को; श्रीर महादेव ने, लोगों को सुख देने वाले, कामदेव को जला डाला। क्या ये काम ठीक हुए ? (भला जलाना तो दरिद्रता को था)। परन्तु लोगो कों दुःख देने वाली उस दरिद्रता को आज तक किसी ने भी नहीं जलाया है।

इस लिये हे राजा! यह ब्राह्मण, श्राप के सामने, इन लकड़ी के दुकड़ों को, जो दरिद्रता का रूप हैं, रख कर, इन्हें जलाने की प्रार्थना करता है। यह सुन राजा प्रसन्न हो गया और उस ब्राह्मण को बहुत सा धन देकर विदा किया। इसपर ब्राह्मण भी, प्रसन्न होकर, राजा से विदा हुआ। परन्तु वह फिर-फिर कर अपने उपकारी कालिदास की तरफ, कृतज्ञता भरी दृष्टि से, देखता जाता था। यह देख राजा ने उससे बार-बार घूमकर देखने का कारण पूछा। इसपर उसने कहा—"महाराज! कई वर्षों से दरिद्रता ने मेरा पीछा कर रक्खा था। परन्तु आज आपने द्रव्य देकर उससे मेरा पीछा छुड़वा दिया है। इस लिये में देखता हूँ कि अब उसकी क्या दशा है? कहीं फिर भी तो वह मेरे पीछे नहीं लगी है"। ब्राह्मण के इस चतुराई भरे कथन को सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ।

एक रात्रि को राजा भोज की आँख खुली, तो उसने देखा कि चन्द्रमा की किरणें, जाली लगे छोटे द्वार में होकर, पास में सोई हुई रानी की छाती पर पड़ रही हैं। इस पर तत्काल उसके मुख से यह ऋोकार्घ निकल पड़ा:—

> गवात्तमार्गं प्रविभक्तचन्द्रिको विराजते वक्तसि सुम्रु ते शशी ।

अर्थात् —हे सुन्दर नेत्रवाली ! जाली के मार्ग से प्रवेश करने के कारण बट गई है चाँदनी जिस की, ऐसा यह चन्द्रमा, तेरी छाती पर अपूर्व शोभा देता है।

इसके बाद राजा ने इस श्लोक का उत्तरार्घ बनाने की बहुत कोशिश की, परन्तु न बना सका। इसलिये वह बार बार उसी पूर्वार्घ का उच्चारण करने लगा। इसके पहले ही, एक चोर, चोरी करने के लिये, राजमहल में घुस आया था, और राजा के जग जाने से एक कौने में छिपा बैठा था। उसने, जब राजा के मुख से, उसी आधे श्लोक को दो-चार बार सुना, तब उस से न रहा गया और उसने उसका उत्तरार्ध बनाकर इस तरह कहा:—

> प्रदत्तमस्यः स्तनसङ्गवाञ्ख्या विदूरपातादिव खण्डतांगतः॥

अर्थात्—(ऐसा ज्ञात होता है कि) स्तनों के स्पर्श की इच्छा से, बहुत ऊँचे से कद पड़ने के कारण ही, यह दुकड़े दुकड़े हो गया है।

एकाएक चोर के मुँख से इस प्रकार के बचन सुन, राजा की बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसने उसे पकड़वाकर एक कीटरी में बन्द करवा दिया। प्रातःकाल जब उसका विचार होने लगा, तब उसने राजा। की लद्द्य कर कहा:—

भहिनेष्टो भारविश्चापि नष्टो भिजुनेष्टो भोमसेनश्च नष्टः। भुक्कुएडोहं भूपतिस्त्वं च राजन् 'भानां' पंकावन्तकः संप्रविष्टः॥

श्रवीत्—हे राजा! भिट्ट, भारिव, भिज्ज, श्रीर भोमसेन तो मर चुके। श्रव मैं जिसका नाम भुक्कुएड है, श्रीर श्राप, जो भूपित कहाते हैं बाकी रहे हैं। परन्तु 'भ' की पंक्ति में यमराज घुसा हुआ है। (तात्पर्य यह कि 'भ' से लेकर 'भी' तक के श्रव्हर जिनके नाम के श्रादि में थे उनका तो काल खा चुका है। श्रव 'भु' से नाम का प्रारम्भ होने के कारण मेरी, श्रीर उसके बाद 'भूपित' कहलाने के कारण श्रापकी बारी है। इसलिये जब तक मैं जीता रहूँगा श्राप भी बचे रहेंगे) उसकी इस युक्ति के। सुन राजा भोज ने उस चोर का अपराध जमा कर दिया।

एक बार राजा भोज कालिदास से अप्रसन्न हो गया और उसने उसे अपने देश चले जाने की आज्ञा दे दी। परन्त कुछ काल बाद, जब राजा का कालिदास का अभाव खटकने लगा, तब उसने उसके दुँद निकालने की एक युक्ति सीच निकाली श्रीर उसी के श्रतुसार चारों तरफ यह सूचना प्रचारित करवा दी कि, जा कोई नया खोक बनाकर हमारी सभा में लायेगा उसे एक लाख रुपया इनाम दिया जायगा। इससे अनेक लोग अच्छे अच्छे श्लोक बनाकर राजसभा में लाने लगे। परन्त भोज ने पहले से ही अपनी सभा में तीन ऐसे पिएडत नियत कर रक्खे थे कि. उनमें से एक का एक बार, दूसरे का दो बार, और तीसरे का तीन वार सन लेने से नया खालेक याद हो जाता था। इसलिये जब कोई त्राकर नया रलोक सुनाता तब उन परिडतों में का पहला परिडत उसे पुराना बतला कर स्वयं उसे, वापिस सुना देते। इसके बाद दूसरा श्रीर तीसरा परिडत भी उसी प्रकार क्रमशः उसे सुना देता। इससे श्लोक लाने वाला लिजित होकर लौट जाता था। जब कोई भी लाख रूपये प्राप्त न कर सका तब कालिदास ने राजा की चाल को ताड़ कर एक ग़रीब और बृद्ध ब्राह्मण को एक श्लोक देकर राज सभा में भेज दिया। वह ऋोक इस प्रकार था:-

'स्वस्ति श्रीभोजराज त्रिभुवनविदितो धार्मिकस्ते पिताभूत्' पित्रा ते वै गृहीता नवनवितिमता रत्नकाटचो मदीयाः। ता मे देहीति राजन् सकल बुधजनैश्रीयते सत्यमेत— त्रो वा जानन्ति ते तन्मम कृतिमथवा देहि छत्तं ततो मे॥

त्रर्थात्—हे राजा भोज ! संसार जानता है कि आपके पिता बड़े धार्मिक और सत्य बादी थे। उन्हीं—आपके पिता—ने मुक्तसे निन्यानवे करोड़ (रत्न) रूपये कर्ज लिए थे। शायद इस बात की सचाई (आप की सभा के) सारे ही पिएडत जानते हैं। परन्तु यदि वे नहीं जानते हैं, और इस श्लोक को मेरा बनाया हुआ ही सममते हैं, तो मुके एक लाख रूपये दिलवाइए।

इसे सुन राज-सभा के पिएडत राजा का मुहँ देखने लगे। क्यांकि यदि वे इसे पुराना कहते हैं तो राजा को निन्यानवे करोड़ के फेर में पड़ना पड़ता है, श्रीर जो नया बतलाते हैं, तो श्रपनी घोषणा के श्रमुसार राजा को एक लाख रुपये देन पड़ते हैं। इसी बीच राजा भोज उस श्रोक की रचना-चातुरी को देखकर समम गया था कि, हो न हो, यह कालिदास ही को करामात है। इसलिये उसने बाह्यण को एक लाख रुपये से सन्तुष्ट कर इस श्रोक के बनाने वाले का नाम-धाम पूँछ लिया श्रीर स्वयं वहाँ पहुँच कालिदास को धारा में लौटा लाया।

एक वार रात्रि में आँख खुल जाने के कारण भोज को अपने ऐश्वर्य का विचार आ गया। इससे उसके मुख से निकला:—

> चेतोहरा युवतयः सुद्धदोऽनुक्ताः सद्बान्धवाः प्रणयगर्भागरश्च भृत्याः। गर्जन्ति दन्ति निवहास्तरलास्तुरङ्गाः

अर्थात्—मेरी रानियाँ सुन्दर हैं, मेरे मित्र मेरे पन्न में हैं, मेरे भाई बन्धु अच्छे हैं, और मेरे नौकर भी स्वामि-भक्त हैं। इसी प्रकार मेरे यहाँ मस्त हाथी और चपल घोड़े भी हैं।

श्रभी राजा इतना ही कह पाया था कि, कोने में छिपा, चोर; जो चोरी के लिये महल में श्राकर, राजा के जग जाने से वहाँ छिपा बैठा था, बोल उठा:—

सम्मीलिते नयनयार्नीह किञ्चिद्स्ति॥

अर्थात्—(ऐ राजा!) आँखें मिच जाने पर (यह सब) कुछ भी नहीं है।

राजा ने उसकी मौक्ने की उक्ति से प्रसन्न होकर, उसका राज महल में सैंघ लगाने का श्रपराध चमा कर दिया, श्रीर उसे बहुत सा इनाम देकर विदा किया।

एक वार विलोचन नाम का कवि, अपने कुदुम्ब को साथ लेकर, भोज की सभा में पहुँचा। उसे देख भोज ने कहा:—

कियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे।
श्रर्थात्--वड़े श्रादमियों के कार्य की सिद्धि उनके श्रपने ही बल
में रहती है, न कि साथ के सामान में।

इस पर उस किव ने इस 'श्लोक-पाद' की पूर्ति इस प्रकार की :— घटो जन्मस्थानं मृगपरिजनो भूर्जवसनं वने वासः कंदादिकमशनमेवं विधगुणः। ग्रगस्त्यः पाथोधिं यदकृत कराम्भोज कुहरे क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे॥ ग्रथीत्—श्रगस्त्य ऋषि घड़े में से जन्मे थे, जंगल के जानवरों

(हरिगादिकों) के साथ पले थे, भोजपत्र पहनते थे, जंगल में रहते थे श्रीर कंद-मूल, श्रादि खाकर निर्वाह करते थे। फिर भी उन्होंने समुद्र का एक ही चुझू करडाला। (इसी से कहते हैं कि—) बड़े लोगों के कार्य की सिद्धि उनके श्रपने बल में रहती हैं, सामान में नहीं।

इसके बाद राजा की त्राज्ञा पाकर उस किव की स्त्री ने कहा :—
रथस्यैकं चक्रं भुजगनिमताः सप्ततुरगाः
निरालम्बो मार्गश्चरणविकलः सारिथरिप ।
रिवर्यात्येवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः
क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे ॥

अर्थात्—सूर्य के रथ के एक ही पिह्या है, उस में जुड़े सातों घोड़ों पर साँपों का साज है, रास्ता बिना सहारे का—शून्य में है, और रथ का हाँकने वाला लूला है। फिर भी सूर्य हमेशा ही इस लम्बे आकाश को पार कर लेता है। (इसी से कहा है कि—) बड़े लोगों के कार्य की सिद्धि उनके अपने बल में ही रहती है, पास की सामग्री में नहीं।

फिर कवि का पुत्र बोला :--

विजेतन्या लङ्का चरणतरणीयो जलनिधि-विपत्तः पौलस्त्यो रणभुवि सहायाश्च कपयः। पदातिर्मत्योसौ सकलमवधीद्रात्तस कुलं क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे॥

त्रथीत्—लङ्का जैसे नगर का जीतना, पैदल ही समुद्र का पार करना, रावण जैसे शत्रु का मुक्ताबला, साथ में केवल बंदरों की सहायता श्रीर स्वयं पैदल मनुष्य। इतना होते हुए भी जब श्री रामचन्द्र ने सारे ही राच्चस-वंश का नाश कर डाला, तब कहना पड़ता है कि, श्रेष्ठ पुरुषों की क्रियासिद्धि उन्हीं की ताक्षत में रहती है, साथ के समान में नहीं।

इसके बाद पिएडत की पुत्र-वधू ने कहा :—

धनुः पौष्पं मौर्वी मधुकरमयी चञ्चलद्वशां द्वशां केाणो बाणः सुद्धदिप जडात्माहिमकरः। स्वयं चैकाऽनङ्कः सकलभुवनं न्याकुलयति क्रियासिद्धिः सच्चे भवति महतां नोपकरणे॥

त्रर्थात्—कामदेव का धनुष फूलों का है, ( उसकी ) प्रत्यंचा— ( धनुष की रस्सी ) भौरों की है, बागा खियों के कटाचों के हैं, दोस्त बे जानवाला चन्द्र है, और वह ,खुद बिना शरीर का है। फिर भी अकेला ही सारी दुनिया को घबरा देता है। इसीसे कहा है कि तेज वाले प्राणि-यों की कामयाबी, उनके बल में ही रहती है, उपकरण में नहीं।

इन चमत्कार से भरी डिक्तयों को सुन भोज ने उनका यथोचित-दान और मान से सत्कार किया।

एक वार राजा ने कालिदास से अपने 'मरिसये' बनाने को कहा। परन्तु उसने इनकार कर दिया। इसी सम्बन्ध की बात के बढ़ते-बढ़ते दोनों एक दूसरे से अप्रसन्न हो गए, और कालीदास धारा को छोड़ कर विदेश चला गया। छुछ दिन बाद राजा भी भेस बदल कर कालिदास के पास पहुँचा। उस समय किव उसे न पहचान सका। बात चीत के सिलिसले में जब कालिदास को ज्ञात हुआ कि, वह पुरुष धारा का रहने बाला है, तब उसने उससे भोज के कुशल समाचार पूछे। राजा को अच्छा मौका हाथ लगा। इससे उसने कहा कि, आप जिस के विषय में पूछते हैं, वह तो कुछ दिन हुए मर चुका। यह सुन किव घबरा गया, और उस के मुख से निकल पड़ा:—

श्रद्य धारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती। परिडताः खरिडताः सर्वे भाजराजे दिवं गते॥

अर्थात्—राजा भोज के स्वर्ग जाने पर आज धारा नगरी बगैर आधार के हो गई, सरस्वती का सहारा नष्ट हो गया, और सारे ही विद्वान् आश्रय-हीन हो गए हैं।

यह सुनते ही भोज मूर्छित हो गया। इसी समय कालिदास ने भी उसे पहचान लिया और उसके होश में आने पर पूर्विक आक्षेक को बदल कर इस प्रकार कहा:—

> श्रद्य धारा ग्रुभाधारा ग्रुभालम्बा सरस्वती । परिइता मरिडताः सर्वे भोजराजे भुवं गते ॥

श्रर्थात्—राजा मोज के पृथ्वी पर होने के कारण श्राज धारा श्रेष्ट श्राधार वाली है, सरस्वती को भी श्रच्छा सहारा प्राप्त है, श्रीर सारे ही विद्वान् श्राश्रय-युक्त (शोभायमान) हो रहे हैं।

इस घटना के बाद दोनों लौट कर धारा में चले आए।

एक वार राजा ने सभा के पिएडतों को इस समस्या की पूर्ति करने को कहा:—

'&', &', दे , दे हैं, कें, कें, कें, कें,

जब श्रन्य कोई भी इस कार्य में सफत न हुआ, तब कालिदास ने इस की पूर्ति इस प्रकार की:—

> भोजिप्रियायाः मदिवह्नलायाः करच्युतं चन्दनहेमपात्रम् । सोपानमार्गेण करोति शब्दं टटं, टटं, टं, टटटं, टटं, टः ॥

श्चर्थात—मदसे विह्वल होकर, जिस समय, भोज की रानी, सोने की, चंदन की कटोरी लेकर, जीने पर चढ रही थी, उस समय उसके हाथ से गिर जाने के कारण, वह कटोरी, जीनों पर से लुड़कती हुई, टटं, टटं, टं टटटं, टटं, ट: शब्द करने लगी।

इस उक्ति को सुन राजा ने कालिदास को हर तरह से सम्मानित किया।

इसी प्रकार के अपैर भी कई किस्सों का सम्बन्ध भोज से लगाया जाता है।

### परिशिष्ट

### (१) राजा भोज का तीसरा दानपत्र

राजा भोज का तीसरा दानपत्र वि० सं० १००६ का है। यह भी ताँ के दो पत्र पर खुदा है। इन पत्रों की लंबाई १३ इंच छौर ऊंचाई (या चौड़ाई) ८ हैं इंच है। इनको जोड़ने के लिये पहले पत्र के नीचे के छौर दूसरे पत्र के ऊपर के भाग में दो दो छेद करके दो मोटी ताँ के की कड़ियाँ डाली हुई हैं। दूसरे पत्र के नीचे के बाँए कोने में दुहेरी पंक्तियों के चतुष्कोगा के बोच उड़ते हुए गहड़ की आकृति बनी है। गहड़ का मुख पंक्तियों की तरफ है और उसके बाँए हाथ में सर्प है। यह चतुष्कोगा उक्त पत्र के नीचे की ५ पंक्तियों के सामने तक बना है।

इस ताम्रपत्र में भी अनेक स्थानों पर तालव्य शकार के स्थान में दन्त्य सकार और दन्त्य सकार के स्थान में तालव्य शकार का प्रयोग मिलता है तथा 'ब' के स्थान में 'च' तो सब स्थानों पर ही खुदा है। दो स्थानों पर 'न' के स्थान में 'ण' का प्रयोग मिलता है। रेफयुक्त व्यंजन अधिकतर दित्त लिखा गया है। 'त्र' 'क्र' आदि में संयुक्त व्यंजन के नीचे पूरा 'र' लिखा है। 'व' और 'ध' की लिखा-बट में त्रिशेष अन्तर नहीं है। 'क्र' के लिखने का ढंग ही निराला है।

इस ताम्रपत्र की लिखावट संस्कृत भाषा में गद्य-पद्य मय है श्रौर ्र इसमें भी पहले दो ताम्रपत्रों में उद्घृत वे ही ९ श्लोक हैं। इसके श्रकर

१ एपिब्राफ़िया इंग्डिका, भा॰ १८ (जुलाई १६२६) ए० ३२०-

भी राजा भोज के श्रन्य ताम्रपत्रों के से ही, ई० स० की ११वीं राताब्दी के मालवे की तरफ के प्रचलित नागरी श्रक्तर हैं।

यह ताम्रपत्र इंदौर से ८ कीस पश्चिम के बटमा गाँव में, हल चलाते समय, एक किसान की मिला था। इसमें जिस 'नाल तडाग' गाँव के दान का उल्लेख है वह इन्दौर-राज्य के कैरा-प्रान्त का 'नार' (नाल) गाँव होगा।

इस ताम्रपत्र में लिखा दान वि० सं० १०७६ की भादों सुदी १५ (ई० स० १०२० की ४ सितंबर) की कोंकए पर अधिकार करने की खुशी में दिया गया था। इसमें तिथि के साथ वार का उल्लेख नहीं मिलता है। दोनों पत्रों की इबारत के नीचे राजा भोज के हस्ताचर भी हैं।

### राजा भोज के वि० सं० १०७६ के दूसरे ताम्रपत्र की नकल पहला पत्र

- (१) श्रों<sup>9</sup> [॥ৠ] ज [य] ति व्योमकेशो सौ यः सग्गीय विभर्तितां <sup>२</sup> ऐंदवीं सिरसा<sup>३</sup> लेखां जगद्वोजां कुरा<sup>४</sup> कृतिम्॥ [१∰]तन्वन्तु वः
- (२) स्मरारातेः कल्याणमनिशं जटाः [।

  ।

  कल्पान्त समयो

  दामतिबद्धलय पिंगलाः ।। [२

  परमभद्दारक महा-
- (३) राजाविराज परमेश्वर श्री सीयकदेव पादानुध्यात परम-भट्टारक महाराजाविराज परमेश्वर-
- (४) श्री वा [क्य] तिराजदेव पादानुष्यात परमभट्टारक महाराजा-विराज परमेश्वर श्री सिंधुराज देव पा-

<sup>े</sup> चिन्ह विशेष द्वारा सूचित किया गया है। र विभित्त ।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> शिरसा। ४ जगद्वीजां द्वरा°।

- (५) दातुध्यात परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीभोजदेवः कुशाली ॥ न्याय पद्रसप्ता-
- (६) दशकान्तः पातिनात्तत्वागे समुपगतान्समस्त राजपुरुषा-न्त्राह्मणे त्तरान्प्रति निवाभसे पट्टिकल जनपदादी-
- (७) श्च समादिशत्यस्तु वः संविदितम् ॥ यथास्माभिः स्नात्वा चराचर गुरुं भगवन्तं भवानीपतिं समभ्यच्चर्य ।
- (८) संसारस्यासारतां दृष्ट्वा वाताश्रविश्रमिदं वसुधाधिपत्य-मापातमात्र मधुरो विषयोपभोगः॥
- (९) प्राणास्त्रिणायजलविंदु रसमा नराणां (।) धम्मैः सखा परमहो परलोकयाने ।। [३%] भ्रमत्संसार चक्राप्र=
- (१०) धाराधारामिमां श्रियं । प्राप्य येन द्दुस्तेषां पश्चात्तापः परं फलम् ॥ [४%] इति जगतो विनश्वरं
- (११) स्वरूपमाकलय्योपरिलिखितमामः स्वसीमातृगागोचरयूति-पर्यन्तः सहिरएयभागभोगः
- (१२) सेापरिकरः सर्वादायसमेतश्च ॥ विशाल प्रामविनिर्मात-पूर्व्व [जा] य , स्थार्वोश्वरादागताय । ध
  - (१३) स्वहस्तोयं श्री भोजदेवस्य [18]

#### द्सरा पत्र

(१४) कौसिक 'सगोत्राय । श्रवमर्षण विश्वामित्र कौसिके कितितः प्रव राय । मध्यंदिनशाखाय । भट्ट-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ब्राह्मणो । <sup>२</sup> प्राणास्तृणात्रजलविंदु ।

र ऐसे चिद्ध अनेक जगह निरर्थक ही खोद दिए गए हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> इस पिक का सम्बन्ध दूसरे पत्र की पहली पंक्ति से हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> कौशिक°। <sup>६</sup> कौशिके०। <sup>७</sup> त्रिप्रवराय।

- (१५) ठट्टसिक सुताय पण्डित देख्हाय। कोंकण्पमह्ण्विजय-पर्व्वाणि। मातापित्रोरात्मनश्च पुण्यय-
- (१६) शोभिवृद्धये। अदृष्टफलमं [गो] कृत्यचन्द्राक्कीएर्णवित्त-तिसमकालं यावरारया भक्त्या शाशने नोदक-
- (१७) पूर्व्य प्रतिपादित इति ॥ तन्मत्वा यथा दीयमानभागभोग-कर हिरण्यादिकमाज्ञा श्रवण्विधेयै-
- (१८) भू त्वा सर्व्वमस्मै समुपनेतच्य र। सामान्यं चैतत्पुरय फलं वुष्या असमद्वंशजैरएयै रिप भाविभो=
- (१९) कृभिरस्मत्त्रद्त्तधम्भी दायो प्यमनुमन्तव्यः पालनीयश्च ॥ उक्कं च ॥ बहुभि व्वं सुधा भुका राजभिः
- (२०) सगरादिभिर्थ (भि:। य) स्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलं ॥ [५] यानीह दत्तानि पुरानरेंद्रैदीनानि
- (२१) धर्मार्थे यसस्कराणि ७। (।) निम्मील्यवान्ति प्रतिमानि तानि के। नाम साधुः पुनराददीत ॥ [६%] श्रास्मत्कुः
- (२२) लकममुदारमुदाहरद्भिरण्यैश्च<sup>८</sup> दानमिदमभ्यनुमोदनीयं।
  [।] लद्दम्यास्तडिच्छलिलवुद्भद्चन्च<sup>९</sup>—
- (२३) लायाः दानं फलं परयसः १° परिपालनं च। [।७] सर्वा-नेतान्माविनः पाथिवेंद्रान्भूयो भू-
- (२४) यो याचते रामभद्रः। [।] सामान्योयं धम्मीसेतुन्धभाणां काले काले पालनीयो भवद्भिः॥ [८%]

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> शासने । <sup>२</sup> समुपनेतत्यं । <sup>३</sup> बुद्ग्वा । <sup>४</sup> रन्ये ० ।

<sup>े</sup> धर्मादायो । व बहुमि । ७ यशस्त्रसाथि । ८ रन्धैश्च।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> \*स्तब्रिस्सविवाबुद्बुद्चश्च**ः**। <sup>९</sup> परयशः।

(२५) इति कमल दलांवु विंदुलोलां श्रियमनुचिन्स्य मनुष्य-जीवितं च। शकल रिमेद मुदाह-

(२६) तं च बुध्वा<sup>३</sup> निह पुरुषै: परकीर्त्तयो विलोप्या [:#] [॥९#] इति ॥ सम्वत् १०७६ भाद्रपद शुदि १५ स्वय-

(२७) माज्ञा ॥ मङ्गलं महाश्रीः ॥ स्वहस्तोयं श्रीभोजदेवस्य [॥॥]

राजा भोज के वि० स० १०७६ के तीसरे ताम्रपत्र का भाषार्थ।

( यहाँ पर पहले के दानपत्रों में दी हुई इवारत का अर्थ छोड़कर विशेष इवारत का अर्थ ही लिखा जाता है।)

### पहले के दो ऋोकों में शिव की स्तुति है।

परममहारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेव; जो कि श्री सीयकदेव के पुत्र वाक्पतिराज के उत्तराधिकारी श्री सिन्धुराज का पुत्र है, न्याय पद्र के १० (गाँवों) में के नालतडाग में इकट्टे हुए सब राजपुरुषों छौर ब्राह्मणों सिहत वहाँ के निवासियों तथा पटेलों अदि को छाज्ञा देता है कि तुम को जानना चाहिए कि हमने स्नान करने के बाद महादेव की पूजन करके छौर संसार की असारता को देखकर... र तथा जगत के नाशवान रूप को समक्त कर उपर लिखा गाँव उसकी पूरी सीमा तक मय गोचर भूमि, आयके सुवर्ण, हिस्से, भोग की रकम, अन्य सब तरह की आय छौर सब तरह के हक के, स्थाणीश्वर से आए हुए कौशिक गोत्री तथा अध्मर्षण, विश्वामित्र और कौशिक इन तीन प्रवर वाले माध्यंदिनी शाखा के भट्ट ठट्टसिक के पुत्र पण्डित देल्ह को, जिसके पूर्वज विशालग्राम के रहने वाले थे, कोंकण पर अधिकार करने

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> °दलांबु°। <sup>२</sup> सकल°। <sup>३</sup> बुद्ध्वा।

४ इस स्थान पर पूर्वोक्त दानपत्रों में दिये हुए संसार की भ्रासारता के सूचक वे ही दो श्राकोक हैं।

के विजयसूचक उत्सव पर, अपने माता पिता और अपने निज के पुण्य और यश को वृद्धि के लिए पुण्यफल को मानकर, चन्द्र, सूर्य, समुद्र और पृथ्वी रहे तब तक के लिए, पूर्ण भिक्त के साथ जल हाथ में लेकर आज्ञा के द्वारा, दिया है। यह जानकर इसका दिया जानेवाला हिस्सा लगान, कर, सुवर्ण आदि हमारी आज्ञा को मानकर सब उसीके पास पहुँचाना चाहिए।

यह पुण्य सत्र के लिए एकसा है; ऐसा समम कर हमारे पीछे होने वाले हमारे वंश के और दूसरे राजाओं को भी हमारे दिए इस दान की रज्ञा करनी चाहिए... 9

> संवत् १०७६ की भादों सुदि १५ यह स्वयं हमारी आज्ञा है। मंगल और श्री वृद्धि हो। यह स्वयं भोजदेव के हस्ताज्ञर हैं।

### (२) राजा भाज का चौया दानगत्र

राजा मोज का चौथा दानपत्र वि० सं० १०७९ का है। यह भी ताँचे के दो पत्रों पर, जिनकी चौड़ाई १३ इंच और ऊंचाई ९ इंच है, खुदा है। इसके दोनों पत्रों का तोल ३ सेर १० छटाँक है। इनको जोड़ने के लिये भी पहले पत्र के नीचे के और दूसरेपत्र के उपर के भाग में दो दो छेद करके ताँचे की दो कड़ियाँ डाल दी गई थीं। इन कड़ियों में से प्रत्येक का ह्यास २१ इंच और मुटाई है इंच है। इस ताम्रपत्र में खुदे अनरों की लंगाई दे से है इंच तक है। पहले ताम्रपत्र के अनर दूसरे की अपेना कुछ कम खुदे और विसे हुए हैं। इन पत्रों की पंक्तियों के बाँई और करीब १ इंच का हाशिया छुटा हुआ है। दूसरे ताम्रपत्र की अन्तिम ७ पंक्तियों के प्रारम्भ को तरफ (नीचे के बाँए कोने में) दुहेरी लकोरों के

<sup>1</sup> इसके आगे अन्य दानपत्रों वाजे वे ही ४ रजोक खुदे हैं।

३ इंच लंबे चौड़े चतुष्कोण के भीतर उड़ते हुए गहड़ की आकृति बनी है। गहड़ का मुख पंकियों को तरफ है; और उसके बाँए हाथ में सर्प है। इन पत्रों पर भी एक ही तरफ अत्तर खुदे हैं; जो राजा भोज के अन्य दान पत्रों के अत्तरों के समान ही हैं।

इस दानपत्र में भो कहीं कहीं 'श' के स्थान में 'स' श्रोर 'स' के स्थान में 'श' तथा 'य' के स्थान में 'ज' लिखा गया है। 'ब' के स्थान में 'व' का प्रयोग तो सर्वत्र हो किया गया है। संयुक्त व्यंजन में 'र' के साथ का अचर प्राय द्वित्त लिखा गया है। कहीं कहीं अनुस्वार और विसर्ग का प्रायोग निरर्थक ही कर दिया गया है। साथ हो अोकान्त और वाक्यान्त तक में 'म' के स्थान में अनुस्वार हो लिखा गया है।

इस ताम्रपत्र की लिखावट भी संस्कृत भाषा में गद्यपद्यमय है और इस में भी अन्य ताम्रपत्रों के समान वे ही ९ श्लोक हैं।

यह ताम्रपत्र हाल ही में श्री युत रामेश्वर गौरीशंकर श्रोमा एम० ए० को देपालपुर (इंदौर राज्य) से मिला है। इस में जिस किरिकैका गाँव में की भूमि के दान का उन्नेख है वह इंदौर राज्य के देपालपूर परगने का करकी गाँव है; जो चंबल के तट पर स्थित है।

इसमें का लिखा दान वि० सं० १०५९ की चैत्र सुदी १४ (ई० सं० १०२३ की ९ मार्च) के दिया गया था।

इस दान पत्र के दोनों पत्रों के नीचे भी राजा भोज के हस्ताचर हैं; जहाँ पर उसने अपना नाम भोजदेव ही लिखा है।

<sup>9</sup> श्रीयुत रामेश्वर श्रोका के 'हिन्दुस्तानी' (श्रवटोवर ११३१, पू० ४१४-१११) में प्रकाशित खेख के श्राधार पर ही यह विवरण दिया गया है।

## राजा भोज के ०वि सं० १०७९ के ताम्रपत्र की नकता पहला पत्र।

- (१) श्रों •—[II] जयित व्योमकेशोसौ यः सर्गाय विभर्ति । तां । ऐंदवीं सिरसा विखा जगद्वीजांकुराकृति ।। [१।।]
- (२) तन्वन्तु वः स्मरारातेः कल्याणमनिसं जटाः। कल्पांत समयोदामतिहद्वलयिंगलाः॥ [२॥]
- (३) परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री सीयकदेव पादानुध्यात परमभट्टारक-
- (४) महाराजाधिराज परमेश्वर श्रो वाक्पतिराज देव पादानुध्यात परमभट्टारक महाराजाधिराज-
- (५) परमेश्वर श्री सिंधुराजदेव पादानुध्यात परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोज दे-
- (६) वः कुशली ॥ श्री मदुज्जयनी परिचम पथकान्तः पाति किरिकैकायां समुपगतान्समस्तराजपु-
- (७) रुवान्त्राह्मरो<sup>७</sup>त्तरान्त्रतिनिवासि पट्टकिल जनपदादीश्च समादि शत्यस्तु वः संविदितं ॥ यथा
- (८) श्रीमद्धारावस्थितैरस्माभिः पारद्वि<sup>८</sup>प्रभृतिकृतप्राणिवध-प्रायश्चित्त द्विणायां स्नात्वा चराचरगुः
- (९) हं भगवन्तं भवानीपतिं समभ्यच्च्यं संसारस्यासारतां हृष्टा वाताभ्र विश्रममिदं वसुधाधिपत्य-

<sup>ै</sup> चिद्ध विशेष द्वारा स्चित है। २ विभर्ति। ३ शिरसा। ४ जगद्-षीजांकुराकृतिम्। ६ मनिशं। ६ ०दुजायिनी। ७ ० माद्यायो०। ८ पारगविश्र०। ९ इष्ट्रा।

- (१०) मापातमात्र मधुरो विषयोपभोगः [।] प्राणास्त्रणाप्र-जलविंदु भामा नराणं धर्म्मस्सखा परमहो
- (११) परलोक याने । [। ३॥] भ्रमत्संसार चक्राम धाराधारा मिमांश्रियं। प्राप्य ये न दद्धस्तेषां पश्चात्तापः
- (१२) परं फलिम (म्) [॥४॥] (इ) ति जगतो विनश्वरं स्वरूप-माकलय्योपरि लिखित प्रामात् प्रामसामान्य भूमे -²
- (१३) श्चतुस्तृं शत्यंश<sup>३</sup> प्र [स्था] कं हक्ष चतुष्ट्रयसंवत्तो<sup>४</sup> स्वसीमातृ एगोचरयूतिपर्यन्तं सहिरएयभागभो-
- (१४) गं सापरिकरं सर्व्वादाय समेतं च । श्री मान्यखेट-विनिर्माताय । त्रात्रेय सगोत्राय । त्रात्रेयार्च्चना-

## (१५) स्वहस्तोयं श्री भोजदेवस्य [।]

#### दूसरा पत्र।

- (१६) नसस्यावाश्वेतित्रिः प्रवराय<sup>७</sup>। वह्वृच<sup>८</sup> शाखाय भट्ट सोमेश्वरसुत ब्राह्मण्<sup>९</sup>वच्छलाय। श्रुताध्यय-
- (१७) न संपन्नाय।। (।।) मातापित्रोरात्मनश्च पुण्य जसे। १० भिवृद्धये अट्ट फजमंगीकृत्य चट्टा १ कीएर्एविज्ञिति-
- (१८) समकालं यावत्परया भक्त्याशाशने नोदक<sup>9२</sup> पूर्व्व प्रति-पादितमिति मत्वा यथा दीयमानभागभोगक-
- (१९) हिरण्यादिकं देवत्राह्मण्<sup>९३</sup>मुक्तिवर्ज्जमाज्ञा श्रवणविधे यैर्भूत्वा सर्व्वमस्मै समुपनेतव्यं ॥ (।) सा-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> बिंदु ०। <sup>२</sup> सुसे। <sup>३</sup> श्चतुर्स्विशत्यंशः। <sup>४</sup> ०संवृत्तं। <sup>६</sup> इस पंक्ति का सम्बन्ध दूसरे पत्र की पहली पंक्ति से हैं। <sup>६</sup> ०श्यावाश्वे०। <sup>७</sup> त्रिप्रवराय। ८ बृह्वृत्ता । <sup>९</sup> ब्राह्मणः। <sup>९०</sup> पुराययशो०। <sup>९०</sup> चंद्रार्क्का०। <sup>९२</sup> शासनेनो०। <sup>९३</sup> ब्राह्मणः।

- (२०) मान्यं चैतत्पुर्थफलं वुष्वा अस्मद्वंशजैरन्यैरि भावि भोकृभिरस्मत्प्रदत्त धर्मादायोयमनुमन्तव्यः
- (२१) पालनीयरच॥ (।) बहुमिर्व्वसुवा<sup>२</sup> भुका राजिमस्स-गरादिभिर्थ्य (भि:। य) स्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा
- (२२) फलं ॥ [५] यानीह दत्तानि पुरा नरेंद्रैर्दानानि धर्मार्थ-जसस्कराणि ३। निम्मोल्यवानित प्रतिमानि तानि
- (२३) को नाम साधुः पुनराददीत ॥ [६ ॥] इत्यस्मत्कुलक्रम-मुदारमुदाहरिक्ररन्यैश्च दानमिदमभ्यनुमा-
- (२४) दनीयं । लच्म्यास्ति डित्सिलि त्वुद्वुद्<sup>४</sup> चंचलायाः दानं फलं परयसः <sup>६</sup>
- (२५) परिपालनश्च<sup>६</sup> ॥ [ ७ ॥ ] सर्व्वानेतान्भविनः पार्थिवेंद्रान्भू यो भूयो याचते
- (२६) राम भद्रस्सा ( द्रः । सा ) मान्योयं धर्म्मसेतुन् पाणां काले काले पालनीयो भ-
- (२७) वद्भिः ॥ [८॥] इति कमलद्लाम्बुविंदु श लोलां।श्रियमनु चिन्त्य मनुष्य जीवि-
- (२८) तं च। स [क] ल मिद्मुदाहृतं च बुध्वाट नहि पुरुषैः पर कीर्त्तया विलोप्या [: ॥ ९ ॥ ]
- (२९) इति ॥ (।) सम्बत् १०७९ चैत्र शुद्धि १४ स्वयमाञ्चा ॥ (।) मंगलं महा-
  - (३०) श्री: ॥ (॥) स्वहस्तीयं श्री भोजदेवस्य [॥]

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> बुद्घ्वा। <sup>२</sup> बहुभिर्व्वसुघा। <sup>३</sup> बशस्कराणि।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> बुद्बुद् । <sup>५</sup> परयश:। <sup>६</sup> परिणाबनं च ।

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup> • दलाम्बुबिंदु । ८ द्वद्भवा ।

राजा भोज के वि० सं० १०७९ के दानपत्र का भाषार्थ।

( यहाँ पर पहले के दानपत्रों में आई हुई इबारत के अर्थ की छोड़कर विशेष इबारत का अर्थ ही दिया जाता है।)

पहले के दो रलोकों में शिव की स्तुति है।

परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री मोजदेव, जो कि श्री सीयकदेव के पुत्र वाक्पितराज के उत्तराधिकारी श्री सिन्धुराज का पुत्र है, श्री उज्जियनो (प्रान्त) के पिरचमी जिले किरिकैका गाँव में एकित्रत हुए सब राजकर्मचारियों श्रीर ब्राह्मणों सिहत वहाँ के निवासियों तथा पटेलों श्रादि के श्राह्मा देता है। तुम सब को मालूम हो कि धारा नगरी में रहते हुए हमने, विद्वान ब्राह्मणों के भोजन के लिए की गई हिंसा के प्राथित की दिन्या। स्वरूप (चंवल) नदो में स्नान करने के बाद भगवान शंकर की पूजन करके श्रीर संसार की श्रसारता को देख कर... तथा जगत् के नाशवान रूप को समक कर, अपर लिखे गाँव के साथ की जमीन में से चौंतीस श्रंश समतल मूमि, जो ४ हलों से जोती जा सके, श्रीर जो श्रपनी सीमा की घास तथा गोवर भूमि से

( द्रोरापर्व, अध्याय ६७, रत्नो० १-१)

<sup>9</sup> महाभारत में लिखा है कि चंद्रवंशी नरेश रन्तिदेव के यहाँ सदा ही अगियात अतिथियों को भोजन कराया जाता था। इस कार्य के लिये उसने दो लाख रसे। ईदार नियत कर रक्खे थे। उन अतिथियों के भोजन के लिये होनेवाले पशुबंध से एकत्रित चर्म से जो रुधिरधारा बहती थी उसी से चर्मेयवती ( चंबल ) नदी की उत्पत्ति हुई थो।

र इसके आगे पूर्वोक्त दानपत्रों में लिखे गये संसार की असारता के सूचक वे ही दो रलोक हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> इसके लिये प्रस्थक शब्द का प्रयोग किया गया है।

भी युक्त है, मय आय के सुवर्ण, हिस्से, भोग की आमदनी, अन्य प्रकार की सब तरह की आय और सब तरह के हकके, मान्यखेट से आए आत्रय, आर्चनानस और रयावश्च इन तीन प्रवरों से युक्त आत्रेय गोत्र वाले, तथा बहुवृच शाखा के भट्ट सोमेश्वर के पुत्र वेदपाठो वच्छल नामक त्राह्मण को अपने माता पिता और अपने निजके पुण्य और यशकी दृद्धि के लिये, पुण्यफल को स्वीकार करके, चन्द्र, सूर्य, समुद्र और पृथ्वी रहे तब तक के लिये, पूर्ण भिक्त के साथ जल हाथ में लेकर, आज्ञा के द्वारा, दान दी है। ऐसा जान कर देवताओं और ब्राह्मणों के लिये नियत भाग को छोड़कर बाकी का सारा इसका लगान, आदि उसको देना चाहिए। इसारे बाद में होने वाले हमारे वंशके और दूसरे वंश के राजाओं को भी इसे मानना और इसकी रच्चा करना चाहिए।

संवत् १०७९ को चैत्र सुदि १४ यह स्वयं हमारी आज्ञा है। मंगल और श्रीवृद्धि हो। यह स्वयं भोजदेव के हस्तानर हैं।

### राजा भोज के समय की अन्य प्रशस्तियाँ

- (३) तिलकवाड़ के वि॰ सं॰ ११०३ के ताम्रपत्र में भी भोजदेव की प्रशंसा लिखी है। इससे अनुमान होता है कि उसकी लिखवाने वाला श्री जसीराज भी शायद राजा भोज का सामंत था। (Proceedings and Transactions of the First Oriental Conference, Poona, Vol. II, pp. 319-26)
- (४) कल्याण (नासिक जिले से भोजदंव के सामंत यशोवस्मी का एक दानपत्र मिला है। इस में भोज के कर्णाट, लाट, गुजरात, चेदि श्रोर केंक्स के राजाश्रों के जीतनेवाला लिखा है। यदापि इसमें

<sup>9</sup> इसके आगे अन्य दानपत्रों में जिले वे ही २ रखोक दिए हैं।

संवत् नहीं है; तथापि स्वर्गीय विद्वान् राखालदास बैनर्जी इसका समय ई० स० १०५६ (वि० सं० १११३) से पूर्व अनुमान करते हैं। (Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1921-22, pp. 118, 119)

(५) 'सुभाषितरत्रभांडागार' भें दिए इस श्लोक से-

श्रस्य श्रीभोजराजस्य द्वयमेव सुदुर्लभम् । शत्रुणां श्रृंखलैलेहिं ताम्नं शासन पत्रकैः॥

अर्थात् — राजा भोज के यहाँ, रात्रुओं का कैंद करने के कारण लाहा, और दानपत्रों के देने के कारण ताँबा, ये दो वस्तुयें ही दुर्लभ हैं।

इस उक्ति के अनुसार कुछ विद्वानों का अनुमान है कि वास्तव में राजा भोज ने अनेक दानपत्र लिखवाए थे। परन्तु कालान्तर से या तो वे नष्ट हो गए हैं, या अभी मालवे में शोध का कार्य न होने से अज्ञात अवस्था में पड़े हैं।

### भोज से सम्बन्ध रखनेवाले अन्य ग्रन्थ अथवा शिलालेख ।

(६) ई० स० १९३० के दिसम्बर में पटने में हिस्टोरिकल ,रेकर्ड कमीशन का तेरहवाँ अधिवेशन और पुरानी वस्तुओं की प्रदर्शनी हुई थी। उस अवसर पर धार रियासत की तरफ से जो वस्तुएँ आई थीं उनमें की एक टूटे हुए शिलालेख की छाप के अन्त में लिखा था—

''इति महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भेाजदेव विरचितः कोद(ग्रडः)।''

श्रर्थात्—यहाँ पर महाराजाधिराज परमेश्वर श्री भोजदेव का बनाया 'कोद्रख' नामक काव्य समाप्त हुआ।

<sup>9 20 353 1</sup> 

शिलालेख की इस छाप में ७६ पंक्तियाँ थीं और उनसे ज्ञात होता था कि इस प्राकृत काव्य की ऋोक संख्या ५५८ से श्रिधिक रही होगी। परन्तु इस समय लेख का बहुत सा भाग नष्ट हो जाने से प्रत्येक ऋोक का कुछ न कुछ हिस्सा नष्ट हो गया है।

त्रागे उक काव्य की स्मृति के आधार पर एक नमूना उद्धृत किया जाता है:—

"धवलो धवलो बुद्धिस भारं लहुश्र खग्ग नीरधारा निवड इस्तो सेखु धेरि श्राण जहा"""

#### संस्कृतच्छाया:--

"धवतः धवतः वर्धयसि भारं लघुकखड्ग नीरधारा निविड ईषत् शेष धैर्याणां यथा ....."

(७) धार रियासत से प्रदर्शनार्थ आई हुई वस्तुओं में दूसरी छाप एक अन्य लेख खण्ड की थी जिसमें कुल १६ पंक्तियां थीं। परन्तु उनसे प्रकट होता था कि इस शिला पर खुदे प्राकृत काञ्य की अलेकसंख्या ३५५ से अधिक ही होगी। उनमें का ३०६ वाँ श्लोक इस प्रकार था:—

"त्र्रास किरण रज्जुवडं जेणं जय कुंजरं तुमं धरित जय कुंजरस्स थंभो """॥३०६॥"

#### संस्कृतच्छाया:-

"श्रस्ति किरण रज्जुवद्धं येन जय कुंजरं त्वं घरसि जय कुंजर स्तंभः'''''

<sup>े</sup> हमने श्रीमान् काशीनाथ कृष्णलेले से इस विषय में पत्र व्यवहार-किया था। यद्यपि कारणवश हम उक्त काव्य के प्रधिक श्रीर शुद्ध उदाहरण देने में कृतकार्थ न हो सके तथापि उपर्युक्त अवतरणों के लिए धार रियासत श्रीर उसके ऐतिहासिक विभाग के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना हम श्रपना कर्तट्य समक्तते हैं।

श्रनुमान होता है कि इसमें जिस 'जयकुंजर स्तम्भ' का उल्लेख है वह सम्भवतः भोज की लाट ही होगा।

### भोज के समकालीन कवि

### (८) शोलाभट्टारिका

श्रोफ़ैट ( Aufrecht ) ने 'शाक्नधर पद्धति' से एक (पुष्पिताग्रा) श्लोक' उद्द्वात किया है :—

इदमनुचितमकसश्च पुंसां
यदिह जरास्विपमान्मथा विकाराः।
तदिष च न कृतं नितम्बिनीनां
स्तनपतनाविध जीवितं रतं वा॥

इस के पूर्वार्ध को वह (Aufrecht) 'शीला-भट्टारिका' और उत्तरार्ध को 'भोज' का बनाया हुआ बतलाता है। इससे 'शीलाभट्टारिका' का भोज के समय होना सिद्ध हाता है।

### (९) चित्तप

'सुभाषित रत्न भाएडागार' में यह रत्नोक दिया है:—
वत्मीकि प्रभवेण रामनुपतिव्यक्तिन धर्मात्मज्ञो
व्याख्यातः किल कालिदासकविना श्रीविक्रमाङ्कोनृपः।
भाजश्चित्तप-बिल्हण-प्रभृतिभिः कर्णे।पि विद्यापतेः
ख्याति यान्ति नरेश्वराः कविवरैः स्फारैर्न भेरीरवैः॥
इससे प्रकट होता है कि 'चित्तप' किंव भी भोज का सम-कालीन

था।

<sup>ै</sup> यह रखोक भर्त हिर के 'श्वकारशतक' में भी मिलता है। (देखों रखोक २७)

र 'सुभाषितावलि' Introduction ४९ १३०।

#### (१०) नोट

राजा भाज के दानपत्रों में मालवे का प्रचलित कार्तिकादि संवत् मान लेने से उसके वि० सं० १०७८ की चैत्र सुदो १४ के ताम्रपत्र की उक्त तिथि के दिन ई० स० १०२२ की १९ मार्च होगी।

### (११) सम्राट् भोज

कुछ विद्वानों का यह भो अनुमान है कि राजा भोज एक सम्राट् था और उसका राज्य करीब करीब सारे ही भारत वर्ष पर था। उसका अधिकार पूर्व में डाहल (चेदि), कन्नौज, काशी, बंगाल, बिहार, उडीसा, और आसाम तक; दन्तिण में विदर्भ, र महाराष्ट्र, कर्णाट और कांची तक; पश्चिम में गुजरात, सौराष्ट्र और लाट कि; तथा उत्तर में चित्तौड़,

- श्राकैलासान्मलयागिरिते।ऽस्तोदयादिद्वयाद्वा

   सुक्ता पृथ्वो पृथुनरपतेस्तुल्यरूपेण येन।

   उन्मूल्योवीभरगुरुगणा लीलया चापयष्टचा

   विप्तादिस्तु वितिरिपपरां प्रीतिमापादिता च ॥१०॥

   ( एपिमाफ्रिया इण्डिका, भा० १, ए० २३४ )
- र 'चम्पू रामायण' में भोज की उपाधि 'विदर्भराज' लिखी है।
- विदीश्वरेन्द्ररथतोग्गल भीम मुख्यान् कर्णांटलाटपति गुर्जरराट् तुरुकान् । यद्भृत्यमात्रविजितानवलेक्य मौला-दोष्णां बलानि कलयन्ति न योद्धृलेकान् ॥१८॥ (पपिप्राफ्रिया इविडका, भा० ३, ए० २३४-२३६)

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> नागरीप्रचारिसी पत्रिका, मा॰ ३, ४० १-१८।

साँभर श्रीर काश्मीर तक था। इसीसे उसने अपने राज्य की पूर्वी सोमा पर ( सुन्दरवन में ) सुरुडीर, दिन्नाणी सीमा पर रामेश्वर, पश्चिमी सीमा पर सोमनाथ और उत्तरी सीमा पर केटारेश्वर के मन्दिर बनवाए । थे। परन्तु उनका श्रनुमान मान लेने में हम श्रपने को श्रासमर्थ पाते हैं: क्योंकि एक तो इसका उल्लेख केवल उद्यादित्य की प्रशस्ति में ही मिलता है, जिसे विद्वान् लोग, कई कारणों से, बाद की लिखी गई मानते हैं। दूसरा यद वास्तव में गुजरात श्रीर द्विए के सोलड्डी नरेश मालव नरेश भोज के आधीन हो गए होते तो फिर उनके और मालवे वालों के बीच युद्ध जारी न रहता। यही शङ्का भोज द्वारा चेदि (डाहल) के हैहयों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के विषय में भी उत्पन्न होती है। रही चारों दिशास्त्रों में मन्दिर स्त्रीर काश्मीर में कुएड बनवाने की बात. सा इससे यह मान लेना कि उक्त स्थानों पर भोज का ही आधिपत्य था ठीक प्रतीत नहीं होता। क्योंकि ऐसे धार्मिक कार्य तो मित्र राज्यों या तटस्थ राज्यों में भी किए जासकते थे। इनके लिये उन देशों को ऋधीन करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे उदाहरण आज भी अनेक मिल सकते हैं।

भाज के राज्य विस्तार के विषय में हमारे विचार यथा स्थान इसी पुस्तक में लिखे जा चुके हैं।

१ 'प्रथ्वीराजविजय,' सर्ग ४, श्लो० ६४-६७।

२ 'राजतरंगियाी,' तरङ्ग ७, रखो० १६०-६३।

केदार-रामेश्वर-सेामनाथ-सुगडीर-कालानल-रुद्रसत्कैः ।
 सुराश्रयैर्व्याप्य च यः समन्ताद्यथार्थसंज्ञां जगतीं चकार॥२०॥
 ( एपिमाफ्रिया इण्डिका, भा० १, ४० २३६ )

इसी प्रकार भोजपुर (भोपाल) में 'भोजेश्वर' श्रीर धार में 'धारेश्वर' के मन्दिर भी इसी ने बनवाए थे।

### उदयादित्य का कर्ण का हराना

नागपुर की प्रशस्ति ( एपिप्राफिया इिंडका भा० २ पृ० १८५ ) में उद्यादित्य का कर्ण से ध्रपने राज्य का उद्धार करना लिखा है । इसी प्रकार 'पृथ्वीराजविजय' महाकाव्य ( सर्ग ५, क्षो० ७६-७८ ) में उद्यादित्य का गुजरात के राजा कर्ण की हराना लिखा है।

उद्यादित्य वि० सं० १११६ (ई० स० १०५९) में मालवे की गद्दी पर वैठा था श्रीर गुजरात का राजा कर्ण वि० सं० ११२० (ई० स० ११६३) में राज्याधिकारी हुआ था । इसिलये सम्भव है उद्यादित्य ने पहले चेदि नरेश कर्ण द्वारा दवाया हुआ अपने पूर्वजों का राज्य वापिस छीना हो श्रीर बाद में गुजरात नरेश कर्ण को हराकर उसके पिता भीमदेव प्रथम की मालवे पर की चढ़ाई का बदला लिया हो।

### अनुक्रमणिका

#### I

भ्रक्बर २३१ श्रग्निभित्र ३४, २०३ श्रजयपाल १४, ३२४ श्रजयवर्मा ३२०, ३२२, ३२३ श्रजीज हिमार २३० श्रगहिल ७४ धनन्तदेव (राज) ४२,८७, ६४, २०२ श्रपराजित १४ श्रबदुल्लावसाफ २२८ घाबुल फज़ल १२७ श्रबू इसहाक ६१ श्रब्दुला शाह ६७ श्रमर २११ श्रमरसिंह २०१ श्रमहक २१०-१२ श्रमरु बिन जमाल २३२ श्रमित गति २०, श्रमोघवर्ष प्रथम २३३ ग्राम्बरसेन ६६ ब्रर्जुन वर्मा (प्रथम) २२, ८०, ८४, । ब्राशाधर ३२४, ३२६, ३२८-३०

८८, ८६, १०७, २११, ३१६, ३२४, ३२७-२६ श्रर्जुन वर्मा (हितीय) ३३३ श्रणीराज ११ श्रलबेरूनी ६८, १२४, २२४। श्रलमंसूर २३२ श्रलमसूदी ४६, ४८ श्रवाउद्दीन खिवाजी २२८, २२६ श्रवन्ति सुन्दरी २१७ थ्यशोक ३४, १३१, १३४ श्रश्वद्योप २०२ अश्वपति ४३

#### 羽[

श्रानन्द् ३८, ३६ ध्यानन्दपाल ६३, ६४, ७२, ७३ द्यानन्दवर्धनाचार्य १८६, २१० श्रावु २ श्रारण्यराज ६ श्रार्थभट्ट २०६ श्राल्हणसिंह १४

श्राहवमल ६८, ७१

3

इन्दिरदेश ६=

इन्द्रथ ६७, ६=

इन्द्राज ४७

इन्द्रराज ४८

इन्द्राज २३३

इन्द्रायुध ४६

इब्नखुदीदबा ४६, ४८

उ

उत्पत्तराज ६

उद्यराज १४

उद्यवमा ३२३

उदयादित्य ८०, ८८, ८६, ३०१-१०३, २३४, ३१४-१७, प० १७

उपतिष्य ३८

उपेन्द्रराज २, १७, ४७, ४८, २२४

उम्मीदशाह ८६

उवट २२२

ऊ

**जदाजी राव पँवार २३**१

Ù.

पेनुल मुल्क २२६

क

कंकदेव १८

कनिष्क ४१

करिकाल २०७

कर्कराज ४६

कर्कराज (हितीय) २३३

कर्णदेव ६८, ७७-८१, ६२, २३४,

२३४, ३१४, ३१४

कर्यादेव ३१४

कलश १००-१०२

कल्ह्या ५३

कालिदास ४०, २००-१०, २१४-

२१६

कुतुबुद्दीन ऐबक १२

कुमारगुप्त (प्रथम) ४०

कुमारदास २०६

कुमारपाल ११, १६, ३२०-२२,

३२४

कुमारिल ४४

कुलचंद्र ७७

कुलशेखर २१२

कुसुमवती ६६

कृष्णराज ( उपेन्द्र ) ३, १७, ४७,

४८, २२४

कृष्णराज (प्रथम) ६

कृष्णराज (द्वितीय) १०, १४

कृष्णराज (तृतीय) १३

कोकल्बादेव ( प्रथम ) २३४

कोकह्ततदेव (द्वितीय) ७४ कानशेयिन ३६ चितिपति १०१, १०६

ख खोडिगदेव १८, ११, २१३

गयकर्ण २३४

1

गांगेयदेव ६७, ६८, ८०, ८१, ६१, ६२, २३४ गुणास्य ४२, २०२ गोगदेव ३३४ गोविन्दचन्द्र ८१ गोविन्दसह ६४, १२०, १२३ गोविन्दसाज (हितीय) २३३ गोविन्दसाज (तृतीय) ४६, २३३ गोविन्दस्रि ८१ ग्रह्मां ४१, ४३

च

चकायुध ४६ चच १८ चगडप १८ चन्द्रन १४ चन्द्रगुप्त (हितीय) ३४, ३६, ३६, ४१-४३, ६६, चन्द्रदेव ८१, १२७ चष्टन ३४, चाचिगदेव ७४ चामुग्डराज १८ चामुग्डराज २३, २४, ३२, ७६ चाहमान १३१, १३४ चित्तप ए० १४

জ

जगदेव ३१६ जजक १६ जफ़र खाँ २३० जयपाल ६१-६३, ७२ जयवर्मा ( प्रथम ) ३२०-२३ जयवर्मा (हितीय) ३३२ जयसिंह (सिद्धराज) १४, ७४, ३१६, ३१८-२० जयसिंह ( जयन्तसिंह-जैत्रसिंह ) 3 20-25 जयसिंह (द्वितीय) ६८-७०, ६१ जयसिंह ( प्रथम ) १६, १०२, १०३, १२६, १३०, ३१३-१४ जयसिंह ( जयतुगीदेव-द्वितीय ) २२८, ३३०, ३३१ जयसिंह ( तृतीय ) ३३२ जयसिंह (चतुर्थ) १३०, २२४, 334 जयसिंहदेव सुरि २३

जयसिंह सवाई ८३
जवालुद्दीन फीरोज़ खिलजी २२८
जुनैद ६१
जैचंद १२६, १३०
जैतपाल १२६
जैत्रकर्ण १३
जैत्रसिंह २३४, ३३२

3

टालेभी ३४

3

हंबरसिंह १७, १८, ४७ हामर ७६, ७६

त

तिष्य ३८ तैलप (द्वितीय) २०, २८-३१, ६६, ७०, २३३ तोगाल ६७, ६८ त्रिभुवन नारायण ८१, ८२, ६२, १२७ त्रिलोचनपाल ७१ त्रिविकम १०४, २२१

3

दग्रही २१४, २१६ दन्तिवर्मा (दन्तिदुर्ग-द्वितीय) २३३ दशवर्मा ७० दासंदर (डामर) ७६
दासोदर (डामर) ७६
दासोदर २१३
दिङ्नाग २०४
दिलावर खाँ गोरी ६८, २३०
दुर्लभराज ७४, ७६,
दुर्लभराज (तृतीय) २३४
देवपाल २२७, ३२३, ३२८, ३३९
देवराज १०
देवराज १४

ध

धक्कदेव २३४
धनपति मह ६४, १२०, १२३
धनपात २१, ३०, १२०, १२३
धनिक १०
धनिक १०
धंधुक १०, ७३, ७४
धरयीवराह ६
धरसेन (हितीय) ४१
धर्मपात ४६
धवत १०
धारावर्ष १२
धारावर्ष १२
धारावर्ष १२

ध्रुवभट ( बालादित्य-ध्रुवसेन-द्वितीय ) ४२

7

नरवर्मा मम, मह, ३१४, ३१७-२० नागभट (द्वितीय) ४६ नासिरुद्दीन २२७

Y

पिंडहार (परिहारक) १३१, १३४ पद्मगुप्त (परिमल ) ३, २१, २३, ३० पद्मराज ८६, ८७ परमदेव ७३ परमार ३, ४, ६, १३१, १३४, १३६ पालनपुर १४ पुलकेशी (हितीय) ४२, २३२ पुलिन्दभट्ट १६२ पुलुमायि ( वासिष्टि पुत्र ) ३४ पुष्यमित्र ३४, ४० पूर्णपाल ८, १० पृथ्रयशा २४४ प्रज्ञा पारमिता ३६ प्रतापसिंह १३ प्रभाचन्द्र ६६ पह्नादनदेव १४

4

फरिश्ता १२६

फर्मीकस मीटरनस २०६ फाहियान ३६

e T

वर्रेज १२८ बल्जाख ११, ३२१ बल्जाख ३१ बाग्यभट ४३, ४४, १६१, १६२ बाजप्रसाद १० बिजैनंद १२७ बिंदुसार ३४, १३१, १३४ बिल्ह्या १००-१०२, १०६ बिल्ह्या ३२४, ३२६

Ħ

भटाक ४०
भवभूति २१३-११
भाइल १५१, १९१
भाइल १५१, १९१
भास्करभट्ट १०४, २२१
भास्कराचार्य २२१
भिल्लम (द्वितीय) २२
भिल्लम (पिछला यादवनरेश) २३३, २३४
भीमदेव (प्रथम) १०, ६७, ६८, ७३-७६, २३४, ३१४

भीमदेव (द्वितीय) १२, २३४, ३२६ -३२८ भीमपाल ६१ भोज ( अथम ) १, १०, १७, २३, २७-३२, ४७, ६४-८२, ८४-११२, ११४-१६, ११८-२४, १२६-३०, १३३, १३८-४१,

H

भोज (द्वितीय) १३०, २३४, ३३३-

334

मंजुश्री ३६

२३३-३४, (परिशिष्ट) १-१७

मराहनदेव ( मराहलीक ) १८, ३१३ मदन ८०, ८४, ८८, १०७, १६८, १६६, ३२८ मम्मट १०४, २०१ मयूर १६३-६८ मल्लिकाल न १२ मल्लिकाल २१६ मल्लोई ४६ महमूद ६१-६४, ७२, ७३, १०४ महमूदशाह जिल्ली ८८ महामोद्गलायन (मुगलन) ३८,३६ महीपाल १० महीपाल ४७ महेन्द्रपाल (द्वितीय) ४८ माघ १८३-६० मानृग्स ४३ माधव ४८ मानतुङ्ग २१६ मालवजाति ३३, ३४, ३६, ४३, ४६, 49, 43 मालवसंवत् ४६-४३ मिहिरकल ४१ मुझ १६, २२, २४-३२, ४६, ४७, ६४, ६६, ६६, ७३, ७४, ७७, त्तर, त्र४, ६३, ६६, १०४, १०७, १२७-३०, २३३, २३४ मुहम्मद कासिम १२६ मुहम्मद तुरालक ८४, २३० मुलराज ( प्रथम ) ६, २३२ मूलराज ( द्वितीय ) ३२४ मृणालवती २८-३० मेरतुङ्ग २४, ३० मेगेस्थनीज ४७ मोकल ६२ मामलदेवी ३२० मोहम्मद १३३, १३४, १४० मीखरी ४३

य

यशःपाल १२७ यशोधरा ३६ यशोधर्मा ४३, ४१ यशोधवल ११ यशोवर्मा ४४, २१३ यशोवर्मा ३१८-२२ युवराजदेव (द्वितीय) २०, ८०, २३४

रविकीर्ति २०४
राजराज २४३
राजवल्लभ ७०
राजशेखर ४६, १६४, २१०, २१३
राजशेखर स्रि २११
राजेन्द्रचोल ( प्रथम ) ६८
राज्यपाल १२७
राज्यवर्धन ४३
राज्यश्री ४३
रामचन्द्र २३४
रामचेन ११
राहुल ३६
स्द्रदामा ( प्रथम ) ३४

ल

लचमदेव ३१७ लचमसिंह २२४, २३० लचमीवर्मा ३२०, ३२२ जितादित्य ४४, २१३ जवणप्रसाद ३२७ जिंबराज १८ जुंभा १४

q

वहिंग ४८ वररुचि १२८ वरहिच २०२, २२१, २२२ वराहमिहिर २०२ वर्द्धमान ८१ वज्ञभराज २४, ७६ वसुबन्धु २०४ वाक्पतिराज १४ वाक्पतिराज २१, २१४ वाक्पतिराज ( प्रथम ) १८, ४७ वाक्पतिराज (द्वितीय) १६, २४, ३०, ४६, ४७, ६४, ६६, ७३, ६६, 990, 998, 998, 922 वाचिग्गी ७६ वासुदेव १२७ वासुदेव २१२ विक्रम संवत् ४०-४४ विक्रमसिंह ११ विक्रमसिंह १४ विक्रमसिंह ४३

विक्रमादित्य १, ३४, ३४, ४०, ४१-४३, १३६, १३७ विक्रमादित्य ३० विक्रमादित्य ८४, ६१ विक्रमादित्य ६६ विक्रमादित्य (पंचम) ६६, ७० विझहराज म विग्रहराज ( वीसल-तृतीय ) ३१४ विजयपाल १२७ विजयराज १८ विजयसिंह २३४,३१७ चिजाल १४ विद्याधर ७४, २३४ विन्ध्यवर्मा ३२४ विमन्नशाह ७४ वीर-बञ्चाल २३३ बीर्यराम ७२, २३४ वीसनदेव ३३१ वैरिसिंह ( बज्राट-प्रथम ) १७, ४७ वैरिसिंह ( बज़ट-द्वितीय ) १६, ४७, E3, 970

श

शङ्कर ४४ शम्सुद्दीन श्रल्तमश १२, २२६, २२७, ३२६ शशाङ्क ४३ शातकर्षि (-गौतमी पुत्र) ३५
शानितसेन ६६
शातिवाहन ४२
शातिवाहन १३७, १३६
शारिका ३८
शोतिवादित्य (धर्मादित्य) ४१
शीताभद्दारिका प० १५
शुभशीत (सूरि) ३०, ६५
श्यामत्तदेवी ३१७
श्रीकण्ठ २१४
श्रीहर्ष (द्वितीय) १८, १६, २४, ३०,

संग्रामयमा १०१
संग्रामयमा १०१
सत्यराज १८
सत्यराज १८
सत्यश्य २४३
सत्याश्रय २४३
सन्दीपनि ८३
समुद्रगुप्त ३४, ४०, १०४
सातवाहन ४२
सामन्तसिंह १४, १८, ७४
सारंगदेव ३३३, २३४
सारिपुत्र ३८, ३६
सावित्री ४३
सिंघण १२, १०४, २३४

सिंहभट १६, २४ सिद्धराज १४, ७४ सिन्धुराज ६ सिन्धुराज (सिन्धुल) २२, २४-२७, ३०, ३१, ४७, ६४, ६६, ८४, 88, 990, 998, 998, 998 सीता १७, १६६, २०० सीयक (प्रथम) १८, ४७ सीयक (द्वितीय) १६, २४, ४७, 110, 118, 118, 122, १२७, २३३ सुबन्धु १६३ सुबुक्तगीन ६१-६३, ७२ सुभटवर्मा २३४, ३२६ सुलेमान ४८, ६० सूर्यवती ४२, २०२ सोखराज १४ सोढ ७४ सोमदेव (भद्द) ४२, २०२ सोमसिंह १३

सोमेश्वर ११
सोमेश्वर ( आहवमल ) ६८-७१,
२३३,३१३
सोमेश्वर ७१
सोमेश्वर ( चतुर्थ ) २३३
सोहड ३२६,३२७
स्कन्दगुस ४०

8

हबीद ६१ हम्मीर २३४, ३३३, ३३७ हरिश्रन्द्र वर्मा ३२३ हर्ष ३१६ हर्ष ३१६ हर्षवर्द्धन ४१-४४, १६१, १६२, २३२ हलायुध ६, २१ हशाम इन्ब समरु झल तघलबी २३२ हाल ४२ हुएन्स्मंग ४१-४३ हूण ४०

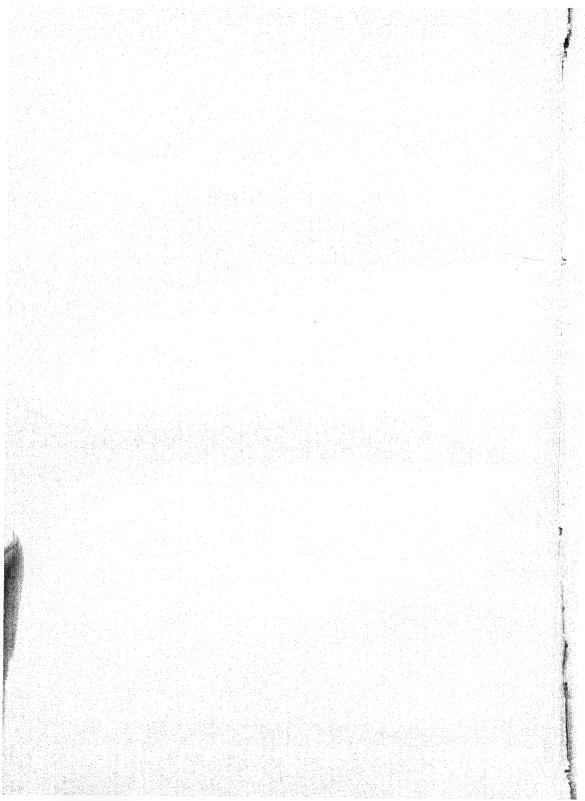

# शुद्धिपत्र

| पृष्ठ          | पंक्ति | श्रमुद्ध               | शुद्ध                 |
|----------------|--------|------------------------|-----------------------|
| v              | २१     | <b>तृ</b> क्षामरा      | <b>न्</b> रप्तामरो    |
| 8              | Ę      | विशेष                  | विशेष बातें           |
| ,,             | 32     | के जेल                 | के लेख                |
| 33             | २१     | 9099                   | 885                   |
| 90             | 33     | सालव                   | मालव                  |
| 9.8            | 98     | सिंहण                  | सिंघण                 |
| 95             | २७     | त्रिलुलुलायु           | त्रि <b>लु</b> लायु   |
| 93             | 28     | उसका                   | इनका                  |
| 3.8            | ₹      | परके राज्य             | परके परमार राज्य      |
| ,,             | 15     | प्रल्हादनदेव           | प्रह्लादनदे <b>व</b>  |
| 9.8            | 90     | ( व <del>ाक्</del> यति | ( वाक्पति             |
| २०             | ₹*     | 8.8                    | 85                    |
| ३१             | 98     | किस                    | किसी                  |
| 88             | 94     | भूकीमि                 | की भूमि               |
| <del>४</del> २ | २४     | 9004                   | 9054                  |
| 48             | २०     | श्राषाढ़ि              | <b>भाषा</b> ढादि      |
| <del>१</del> ६ | २४     | १८ वीं                 | १० वीं                |
| ২৩             | 3      | सावक्रीष्ठा            | साब्इक्रीया           |
| ફ્ર૦           | 90     | ग्रीर केंकिन           | श्रीर काश्मीर से कॉकन |
| ६६             | २३     | दयद्वि                 | दयाद्रि               |

| व्रष्ठ                   | पंक्ति                     | ष्रशुद्ध                                  | ग्रद                                      |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ७५                       | २३                         | रोकर                                      | रोककर                                     |
| ৩६                       | २०                         | चभ्य                                      | न्तुभ्य                                   |
| =0                       | 9=                         | विश्रस्तागो                               | विश्रस्तांगो                              |
| =3                       | 29                         | वद                                        | वर्ष                                      |
| == ?                     | 3                          | <b>थारा</b>                               | भारा <sup>२</sup>                         |
| =4                       |                            | द्रोर्ज                                   | न्नोच                                     |
| 드틱                       | 98                         | न्याच्य                                   | व्याप्य                                   |
| 89                       | २२                         | कल्वागापुर                                | कल्यागपुर                                 |
| 308                      | 22                         | •••                                       | ··· निस्सन्देह हो यह समुद्र-              |
|                          |                            |                                           | गुप्त के समान एक श्रसाधा-                 |
|                          |                            |                                           | रण योग्यता वाला नरेश                      |
|                          |                            |                                           | था।                                       |
| 999                      | 13                         | वेन                                       |                                           |
| 994                      | રક                         | स्रीक्रोश                                 | स्त्रीकोश                                 |
| 990                      | २१                         | का उल्लेख                                 | उवलेख                                     |
| 998                      | 38                         | पटर्वाग                                   | पर्व्वाग                                  |
| . 53                     | २३                         | न्ब्राह्मणों०                             | न्त्राह्मग्रो०                            |
| 920                      | 3=                         | वेध्ल्लुवल्ल                              | वेल्लुवल्ल                                |
| 353                      | 12                         | चचलाया                                    | चंचलाया                                   |
| <b>)</b> ;               | 92                         | सब्पपरि                                   | सब्परि                                    |
| ,,                       | 29                         | मज्ञा                                     | माज्ञा                                    |
| 128                      | 34                         | एकचित्र                                   | एकग्रित                                   |
| 328                      |                            | घ्या                                      | ग्रंघा                                    |
| 934                      | *                          | संस्कराः                                  | संकरा:                                    |
| ,,,                      | •                          | संस्थिः                                   | संस्थिताः                                 |
| ala entre en generale el | ampairt, see 1943 at figur | SECURE AND SECURE OF A CONTRACT OF SECURE | 보는 보다 하는 사람들이 가장 모든 경기를 하는데 가장 없는데 가장 없다. |

|                 | 40     |                               |                                            |
|-----------------|--------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| पृष्ठ           | पंक्ति | श्रशुद्ध                      | शुद                                        |
| 930             |        | इस पृष्ठ के मैटर का स         | बंध पृ० १३६ के फुटनोट १ से है।             |
| १३८             |        | इस पृष्ठ के मैटर का           | संबंध पृ० १३७ से है।                       |
| 388             |        | इस पृष्ठ के मैटर का संब       | ांध पृ० १३६ पर की वंशावली से है।           |
| 180             | २६     | १३६२                          | 1361                                       |
| 388             | २३     | निहत                          | निहित                                      |
| 182             | 90     | वसद्भी                        | वशाद्दी                                    |
| 343             | 9 1    | कृशनु                         | कृशानु                                     |
| १४४             | 5      | मादशा                         | माद्या                                     |
| १४६             | 38     | पराम्परा                      | परम्परा                                    |
| 380             | 8      | एकछुत्र                       | एकच्छन्न                                   |
| १६४             | 24     | इसमें                         | इ्स                                        |
| १६७             | 8      | सामार्थ्या                    | सामर्थ्या                                  |
| <b>&gt;&gt;</b> | 3      | न्माहिषी                      | न्महिषी                                    |
| 302             | Ę      | जदा                           | जगदा                                       |
| १७६             | 3      | पुर्वाह्वे                    | पूर्वाह्                                   |
| "               | 3      | पराह्मिकम्                    | पराह्विकम्                                 |
| 3=8             | २०     | हिशाम                         | हशाम                                       |
| 989             | 93     | <b>પુષ્</b> યમૂર્તિ           | पुष्पभूति                                  |
| २०३             | 8      | गोपत्रे                       | गोप्त्रे                                   |
| २०८             | 98     | उनमें                         | <b>उसमें</b>                               |
| २१०             | ૨૪     | नवा                           | नवीं                                       |
| २१३             | 93     | कन्नाज                        | कन्नोज                                     |
| २२०             | २०     | हारास्त्राभन                  | हरिस्त्रिभिन                               |
| 2.7             | २०     | चवाष्टभि-                     | चैवाष्ट्रभि-                               |
| -11             | ₹9     | द्वादशभिगुहो                  | द्वादशभिर्गुहो                             |
|                 |        | 그리고의 의료자 시작 이 없는데 그리고 바다 없었다. | 경기가 되었는 동네를 하는 일 경험이 되는 사람이 되었다. 이 그 밤에 다양 |

| হ্রন্থ      | पंक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>घशुद</b>         | शुद                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 220         | २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | दशकहन्हन            | दशक <b>द्दन्द्रेन</b> |
| 273         | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9940                | 3340                  |
| <b>२२</b> ४ | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( सत्ताईसवाँ )      | ( इब्बीसवाँ )         |
| २२६         | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (इक्कोसचें)         | (बीसवें)              |
| <b>3</b> )  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भो                  | ×                     |
| 93          | <b>ξ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भी                  | परभी                  |
| २२६         | २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | लच्मणसिंह           | लच्मसिंह              |
| २३४         | 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | करीब                | पहले                  |
| २३४         | २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मारडाला             | हराया                 |
| २३८         | ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (कारण)              | (करण)                 |
| 13          | 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | पड्हि               | पड्विह                |
| २४३         | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श्रस्पष्ट           | <b>श्र</b> र्थस्पष्ट  |
| , , ,       | 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सामान               | समान                  |
| २४४         | ११ और १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | जीवमिल्योज          | जीव इत्योज            |
| २५१         | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | गुगोपादन            | गुर्खोपादान           |
| >>          | 9.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मानप्राशः           | मानप्रकाशः            |
| 33          | ₹0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रकाशन <b>म्</b> : | प्रकाशनम्             |
| २६२         | U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ग्रच्छ व            | श्रन्त्री बुद्धिवाला  |
| <b>99</b>   | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रतिष्टाावधिः      | प्रतिष्ठाविधिः        |
| २६४         | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सूत्रधार            | स्त्रधार              |
| २६७         | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बी                  |                       |
| २६६         | ٠,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ब्रुत्तानि          | प्रवृत्तानि           |
| "           | ₹•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रवर्धना           | वर्सना                |
| २७१         | <b>y</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | चलाने देने से       | चलादेने से            |
| २७३         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इन्होचव             | इन्होचाल              |
| 化工艺员工器 汽车   | Company of the property of the first of the control |                     |                       |

| দূষ | पंक्ति        | খ্যযুদ্ধ                              | गुद                                |
|-----|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| २७३ | 98            | गुणे                                  | गुर्णेन                            |
| ३७६ | 8             | करते                                  | करते समय                           |
| २८३ | ξ             | <b>प्रारं</b> भे                      | प्रारेभे                           |
| २८४ | 8             | <b>ઇ</b>                              | पष्टं                              |
| 37  | 88            | स्कौतुहलाख्ये                         | त्कोत्हलाख्ये                      |
| २१६ | ર             | यस्याखलं                              | यस्याखिलं                          |
| ,,  | 8             | वस्फुरत चेतस                          | विस्फुरति चेतसि                    |
| "   | ¥             | नृपतः स शवा                           | नृपतिः स शिवा                      |
| २६७ | २-३           | पार्वती सहित सोमेश्वर                 | सोम (रस या यज्ञ)                   |
|     |               | महादेव को सोम (रस                     | ग्रीर ग्रर्ध शशाङ्क को             |
|     |               | या यज्ञ ) श्रौर श्रर्ध                | धारण करनेवाले पार्वती              |
|     |               | शशाङ्क को धारण करने                   | सहित सोमेश्वर महादेव               |
|     |               | वाले शिव को                           | को                                 |
| 73  | 5             | शिवस्वरूपेति ।                        | शिवस्वरूपे पुराणानां               |
|     |               |                                       | मुख्यतस्तात्पर्य्यपदर्शन-          |
|     |               |                                       | मुखेन तदुपदिशति, शिव               |
|     |               |                                       | रूपेति ।                           |
| २६८ | <b>3-</b> 8   | ( )                                   | ×                                  |
| 385 | 98            | મુહાં                                 | म्द्रीता                           |
| 309 | ₹             | भोजदेवनृपसंग्रह सवसारं                | श्रीमोजदेवनृषसंग्रहसर्वसारं        |
| ३०२ | 9             | <b>গাভ</b>                            | शास्त्रके                          |
| ३०४ | २२            | स्वमर्थो                              | स्वमथो                             |
| ३०६ | २३,२४         | इस शब्द का श्रर्थ मोच होग             | τ 🗴                                |
| इ१४ | •             | गुजरात                                | चेदि                               |
| ३१४ |               | इस की पुष्टि 'पृथ्वीराज               | 'पृथ्वीराज विजय' में               |
|     | 되면 사하는 하는 네일이 | 하는 경기를 모르는 요리를 하는 것이 되었다. 그렇게 하는 것이다. | 아니라 하는 그 걸으면 수 있다면 모든 것이 되었다면 되었다. |

| न्रष्ठ   | पंक्ति | त्रग्रद                   | <b>ग्रद</b>              |  |
|----------|--------|---------------------------|--------------------------|--|
|          |        | विजय' से भी होती है।      | ितखा (सर्ग ४, श्लो,      |  |
|          |        | उसमें बिखा                | ७६-७८ )                  |  |
| ३२३      | 5      | समाधि                     | समधि                     |  |
| ३३३      | 5      | चाहान                     | चौहान                    |  |
| ३३४      | २०     | किसा रंगदेव ने उस गोगादेव | कि सारंगदेव ने उस गोगदेव |  |
| ३३६      | 8      | महिपाल                    | महीपाल                   |  |
| ,,       | 94     | ( 3388 )                  | (1108)                   |  |
| "        | 90     | प्रल्हाददेव               | प्र <b>ह्वादनदेव</b>     |  |
| ३३७      | ¥      | चन्न                      | चच-(डंबरसिंह का पौत्र)   |  |
|          | · · ·  | नवसाहसाङ्ग                | नवसाहसाङ्क               |  |
| ३४६      | 22     | <b>ि कि</b>               | कि                       |  |
| ३४८      | 10     | पद                        | पाद                      |  |
| ३४२      | Ę      | यस्यो                     | <b>थ</b> स्याः           |  |
| ३४४      | 14     | ाफर भाज                   | फिर भोज                  |  |
| ३१७      | २१     | <b>49</b>                 | पात्र                    |  |
| ३६०      | 3      | कद                        | कूद                      |  |
| ३६१      | 8      | देश                       | देश से                   |  |
| ***      | 3.8    | देते                      | देवा                     |  |
| परिशिष्ट |        |                           |                          |  |
| •        | 8      | 7                         | पत्रों                   |  |
| 3        | 3      | बटमा                      | बेटमा                    |  |
| "        | २१     | [ क्य ]                   | [ =44 ]                  |  |
| ,,,      | २४     | जगद्वीजा                  | जगद्बीजा                 |  |
|          | ₹      | पद्रसरा                   | पद्गसस                   |  |
| •        | 8      | न्त्रास्रयो               | न्त्राह्मणो              |  |

| पृष्ठ      | पंक्ति   | षशुद         | যুদ্ধ          |
|------------|----------|--------------|----------------|
| ą          | <b>§</b> | भ्यचर्य      | भ्यस्टर्थ      |
| 8          | ?        | पन्वीिय      | पर्न्विग       |
| ,,         | २३       | बुद्व्वा     | बुद्ध्वा       |
| 5          | २०       | द्धा         | <b>ट</b> ड्डां |
| ,,         | २३       | द्धा         | हड्डा          |
| 8          | 2        | नराखं        | नराणां         |
| "          | •        | <b>ग्</b> मे | સૂમેઃ          |
| "          | 98       | ग्रहष्ट      | श्रदृष्ट       |
| <b>3</b> ) | २३       | बृह्बुचा     | बहुचा          |
| 95         | Ą        | श्यावश्र     | रयावश्व        |
| 38         | *        | काव्य की     | काव्य का       |
| 38         | 99       | मलयागिरि     | मलयगिरि        |

इनके श्रवावा पुस्तक में कहीं कहीं 'ए' के स्थाम में 'ये' छुप गया है, कहीं कहीं समस्त पदों के बीच में जगह छूट गई है, श्रोर कहीं कहीं श्रवरों के ऊपर की मात्राएं नहीं छुपी हैं। पाठक सुधार कर पदने की कृपा करेंगे।